श्रीसूरदासजी रचित

# KRUERGICGI

सरल भावार्य सहित

अनुवादक सुदर्शनसिंह



CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri-





मुद्रक तथा प्रकाशक घनश्यामदास जालान गीतांत्रेस, गोरखपुर

संवत् २०१२ प्रथम संस्करण १०,०००

मृल्य अजिल्द् ॥≥) सजिल्द १-) एक रुपया एक आना

## नम्र निवेदन

जो भगवान्के कृपाप्राप्त जन हैं, उनमें न संकीर्णता सम्भव है, न भेददृष्टि। भक्तश्रेष्ठ स्रदासजीके आराध्य यद्यपि नन्द-नन्दन श्रीकृष्णचन्द्र ही हैं; किंतु भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णमें स्रदासजीकी तो अभेद-बुद्धि है। स्रदासजीने पूरे श्रीमद्भागवत-के चिरतोंका अपने पदोंमें गान किया है। यह बात ठीक हैं, परंतु अत्यन्त संक्षिप्त कपसे। कहीं-कहीं तो पूरे स्कन्धकी बात एक-दो पदोंमें ही कह दी हैं। श्रीमद्भागवतके नवम स्कन्धमें श्रीरामचिरत केवल दो अध्यायोंमें हैं; किंतु स्रदासजीने अपने ढंगसे पूरे श्रीरामचिरतका पदोंमें वर्णन किया है और उनका यह वर्णन कितना भावपूर्ण, मौलिक एवं रसमय है तथा कितनी सुन्दर रचना है यह तो आप स्वयं इस पुस्तकको पढ़कर ही अनुभव कर सकेंगे। 'स्र्र'के इन पदोंमें कई स्थानींपर तो अत्यन्त मार्मिक भावोंकी उद्धावना है।

सूरदासजीके रामचरित-सम्बन्धी जितने पद उपलब्ध हो सके हैं, वे सब इस संग्रहमें दिये गये हैं। अपनी जानमें कोई पद छोड़ा नहीं गया है। उपलब्ध सूरसागरकी प्रतियोंके अतिरिक्त 'विद्यामन्दिर' काँकरोलीकी श्रीशोभारामजीकी हस्तिलिखत प्रतिसे कुछ ऐसे पद मिले हैं जो उपलब्ध छपी प्रतियोंमें नहीं मिलते। 'विद्या-मन्दिर'में सूरसागरकी कई हस्तिलिखत प्रतियाँ हैं, उनमें पण्डित शोभारामजीद्वारा लिखी प्रति सबसे प्राचीन है और उसीमें सबसे अधिक पद भी हैं। हमारी प्रार्थना-

पर 'विद्या-मन्दिर'के अध्यक्षजीने वह प्रति यहाँ भेज दी थी, इसके लिये हम उनके वहुत कृतक्ष हैं। उस हस्तलिखित प्रतिमें कुछ पद ऐसे हैं जिनकी पङ्कियाँ पूरी नहीं हैं। उनमें स्थान-स्थानपर ''' ऐसे चिह्न बने हैं। सम्भवतः उस प्रतिके लेखकने जिस प्रतिसे पद लिये हैं, उस मूल प्रतिमें वे अंश की होंके खाने या अन्य किसी कारणसे नष्ट हो गये थे। हमने वे अधूरे पद भी ज्यों-के-त्यों ले लिये हैं। अवद्यय ही अनुवादमें उन लुप्त स्थानोंपर जिस भावके शब्द हो सकते थे, वह भाव [ ] इस प्रकारके कोष्ठकमें दे दिया है, जिससे पदके अर्थकी शायद संगति मिल जाय।

स्रसागरके श्रीरामचरितके पद देकर अन्तमें स्र-सारावली-के श्रीरामचरितके पद भी दे दिये गये हैं। स्र-सारावलीमें कुछ पदोंमें ही पूरा श्रीरामचरित आ गया है। पुस्तकके अन्तमें पदोंमें आये हुए मुख्य कथा-प्रसङ्ग भी दे दिये गये हैं।

आशा है स्र-साहित्यके प्रेमियों तथा श्रीराममकोंको स्रवासजीके श्रीरामचरितके पदोंका यह अनुवादयुक्त संग्रह प्रिय छगेगा और इसे पाकर वे प्रसन्न होंगे।

विनीत—

प्रकाशक, गीताप्रेस, गोरखपुर



## <sub>शीहरिः</sub> विषय-सूची

| विषय                     | पृष्ठ-संख्या           | विषय                            | ष्ट-संख्या |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| १-मञ्जलाचरण              | 6                      | १८—जानकी-वचन<br>श्रीरामके प्रति | . 88       |
| वालकाण्ड                 |                        |                                 |            |
| २-जन्मोत्सव •            | ٠٠ ٦                   | १९-श्रीराम एवं माताका           |            |
| ३–शर-क्रीड़ा ∙           | 8                      | संवाद                           | २०         |
| ४-विश्वामित्र-यज्ञ-रक्षा | Ę                      | २०-श्रीराम-वचन                  |            |
| ५-अहल्योद्धार            |                        | लक्ष्मणके प्रति                 | 28         |
|                          | • ६                    | २१-लक्ष्मणका उत्तर              | २२         |
| ६-जनकपुरमें              |                        | २२-महाराज दशरथका                |            |
| ७–धनुष-भङ्ग              | 6                      | पश्चात्ताप                      | - 22       |
| ८-दशरथका जनकपुर          | 9-34                   | २३-राम-वन-गमन                   | २३         |
| आगमन :                   | 9                      | २४-लक्ष्मण-केवट-संवाद           | २४         |
| ९-कङ्कण-मोचन             | 60                     | २५-केवट-विनय •••                | २५         |
| १०-धनुष-भङ्ग, पाणिग्रह   | ण ११                   | २६-पुरवधू-प्रश्न · · ·          | २७         |
| ११-दशरथ-बिदा •           | 88                     | २७-दशरथ-तन-त्याग                | 30         |
| १२-परशुराम-मिलाप         | 83                     | ·२८—कौसल्या-विलाप <sup>,</sup>  |            |
| १३-अवधपुरी-प्रवेश        | 88                     | भरत-आगमन •••                    | . ३२       |
| अयोध्याकाण्ड             | Land                   | २९-भरत-वचन माता-                |            |
|                          |                        | के प्रति                        | ३३         |
| १४-राम-वन-गमन            | . 84                   | ३०-महाराज दशरथकी                |            |
| १५-कैकेयी-वचन श्रीराम    |                        | अन्त्येष्टि • • •               | 38         |
| के प्रति •               | १७                     |                                 |            |
| १६-दशरथ-विलाप            | . 80                   | ३१-भरतका चित्रक्ट-              | 20         |
| १७-श्रीराम-वचन जानकी     | 10                     | गमन •••                         | ३६         |
|                          | TO STATE OF THE PARTY. | ३२-श्रीराम-भरत-संवाद            | ३७         |
| के प्रति                 | . 56                   | ३३-रामोपदेश भरतके प्रति         | 36         |

| विषय                     | पृष्ठ-संख्या   | विषय पृष्ट                          | <b>इ-संख्या</b> |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| ३४-भरत-बिदा              | ₹८             | ५३रावण-त्रिजटा-संवाद                | 89              |
| अरण्यकाण्ड               |                | ५४-त्रिजटा-सीता-संवाद               | ६९              |
| ३५-शूर्पणखा-             |                | ५५-त्रिजटा-स्वप्न,हनुमान्-          | 1               |
| नासिकोच्छेदन '           | 80             | 'सीता-मिलन                          | 68.             |
| ३६-खर-दूषण-वध '          | 88             | ५६-हनुमान्द्वारा सीता-              |                 |
| ३७-सीता-हरण '            | 85             | समाधान ःः                           | 60              |
| ३८-सीताका अशोक-          |                | ५७-हनुमान्का सीता-                  |                 |
| वन-वास                   | 84             | के प्रति ***                        | ८३              |
| ३९राम-विलाप              | 84             | ५८-सीता-संदेश                       |                 |
| ४०-रामका लक्ष्मणके :     | प्रति ४६       | श्रीरामके प्रति                     | 16              |
| ४१-गृध्र-उद्धार          | 86             | ५९-सीता-परितोष                      | 90              |
| ४२-गृधको हरि-पद-प्रा     | मि ४९          | ६०-अशोकवन-मङ्ग                      | 95              |
| ४३-शवरी-उद्धार           | 40             | ६१-हनुमान्-रावण-संवाद               | 94              |
| किष्किन्धाकाण            | ड              | ६२-लंका-दहन                         | 99.             |
| ४४-सुग्रीव-मिलन          | ٠٠٠ ५१         | ६३-श्रीजानकीका संदेश                | १०६             |
| ४५-हनुमत्-राम-संवाद      | 48             | ६४-मन्दोदरीका रावण-                 |                 |
| ४६-वालि-वध               | 42             | के प्रति '''                        | ११३             |
| ४७-सुग्रीवको राज्य-प्रा  | ते ५३          | ६५-सीताका चूडामणि-                  |                 |
| ४८-सीता-शोध              | 48             | प्रदान                              | ११३             |
| ४९-सम्पाती-वानर-संवा     | द ५५           | ६६-हनुमान्-प्रत्यागमन               | ११४             |
| सुन्दरकाण्ड              |                | ६७-हनुमान्-राम-संवाद                | ११५             |
| ५०-निशिचरी-वचन           |                | लङ्काकाण्ड                          |                 |
| जानकीके प्रति            | •• ६३          | ६८-सिन्धु-तट-वास · · ·              | 258             |
| ५१-निशिचरी-रावण-सं       | वाद ६५         | ६९-हनुमंत-वचन ***                   | १२०             |
| ५२-रावण-वचन              |                | ७०-विभीषण-रावण-संवाद                | १२६             |
|                          | ६६             | ७१—राम-प्रतिज्ञा •••                | १२७-            |
| CC-0. Swami Atmanand Gir | rı (Prabhuji). | Veda Nidhi Varanasi. Digitized by e | Gangotri        |

| विषय प                       |            | 1.6-                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | ष्ट-संख्या | विषय                       | रष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७२-रावण-मन्दोदरी-संवाद       | १२८        | ८८-राम-रावण-युद्ध · ·      | . 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ७३राम-सागर-संवाद •••         | , 580      | ८९-रावण-उद्धार · ·         | . १९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ७४-सेतु-बन्धन                | १४३        | ९०-सीता-मिलन ••            | . 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ७५-श्रीसीताजीको त्रिजटा-     |            | ९१-अग्नि-परीक्षा ••        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| का आश्वासन •••               | १४७        | ९२-माताकी व्याकुलता        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ७६ मन्दोदरीकी रावणसे         |            | ९३-अयोध्या-आगमन ••         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रार्थना                    | 188        | ९४-राज-समाज-वर्णन •••      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ७७-रावणकी गर्वोक्ति •••      |            | सूर-सारावलीकी राम          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ७८-श्रीराम-अङ्गद-संवाद       |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | १५०        | ९५-भूमिका                  | . 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ७९-अङ्गदका लङ्का-गमन         | १५२        | ९६-रामजन्म ••              | . 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ८०-अङ्गद-रावण-संवाद          | १५७        | ९७-वनलीला •••              | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ८१-लङ्कापर आक्रमण • • •      | १६९        | ९८-विश्वामित्र-यज्ञ-रक्षाः | • २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ८२-लक्ष्मणकी प्रतिज्ञा · · · | 200        | ९९-सीता-स्वयंवर •••        | २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ८३-लक्ष्मणके द्वारा लङ्का-   |            | १००-चारों भाइयोंका विवाह   | The state of the s |
| पर आक्रमण · · ·              |            | १०१-परग्रुराम-समाधानः      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ८४-मन्दोदरीके वचन            |            | १०२-अयोध्या-आगमन •••       | -30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रावणके प्रति                 | १७१        | १०३—बनवास-ळीळा ••          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ८५-कुम्भकर्ण-रावण-           |            | १०४-सीता-हरण · ·           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| संवाद                        | . Diese    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              |            | १०५ सीताकी खोज ••          | . २३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ८६-श्रीरामके प्रति हनुमान्-  | 1 There    | १०६ – लङ्का-विजय •••       | ' २३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| जीकी प्रार्थना               | १७९        | १०७-रामराज्य ••            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ८७-श्रीराम-वचन · · ·         | 260        | १०८-परिशिष्ट ·             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | 100        |                            | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## पद-सूची

पद-संख्या पद-संख्या पद आह रघुवीरकी सरन अंगद कहै १५१ अगम पंथ अति दूरि जानकी अजोध्या वाजति आजु वधाई ₹ इहिं विधि वन वसे रघुराइ ' अति आनन्द अजोध्या आए २०७ एक रैपट दिये मुकुट अति सुख कौसिल्या उठि धाई १९७ ः जायँगे अनुचर रघुनाथ कौ तव दरस 90 अनैसे ठाढ़े सायर तीर १३७ ऐसौ जिय न धरौ रघुराइ अव न करउ जिय सोच जानकी १३८ अब हीं जननि चलउ लै जाऊँ १०३ अव हों कौन की मुख हेरों अंतरजामी हो रघुवीर १६६ अरी अरी संदर नारि सहागिनि ३२ अरे सुनि सीता कत ल्यायो ' कपट कुरंग रूप धरि आयौ 90 कपि तुम यह संदेसी कहियी अवधपुर आए दसरथ राइ १६ कपि वर देखि अजोध्या आई कर कंपे कंकन नहिं छूटै : आइ विभीषन सीस नवायौ 288 १२ आज़ अति कोपे हैं रन राम १७९ करतल सोमित वान धन्हियाँ 4 आबु अमर मुनि संत निचाउ १८० करि कपि कटक चले लंका कौं २११ आज़ दसरथके आँगन भीर करना करति मँदोदरि रानी आजु रघुनाथ पयानौ देत · · · कहाँ गयो मारुत पुत्र कुमार २७ १६७ आजु रघुवीर कौ दूत आयौ १०५ कहा तू कहति तिय बार वारी १४१ आपुनि तरि तरि औरनि तारत १३५ कहि धौं सखी वटाऊ को हैं 33 कहियो कपि रघुनाय राजसों आयो रघुनाथ बली सीख 68 कहो कपि कैसे उतरे पार \*\*\* सुनो मेरी 68

कहो कपि जनकसुता कुसलात १०८ कहौ कपि रघुपतिकौ संदेस " १७१ कह्यो तब हनुमत सो रघुराइ १६९ काहे कों परतिय हरि आनी १२५ कैसे पुरी जरी कपिराइ

खरदूषन यह सुनि उठि धाए 88

गयो कृदि हनुमंत जबसिंधुपारा

गुरु वसिष्ठ भरतिहं समुझायो 39 गंगातट आए श्रीराम

घुटुचन चलतकनक ऑगन मैं २०२

चढ़े हरि कनकपुरी पर आज १५६ चितै रघुनाथ बदन की ओर 20

जनक विदेह कियौ जु स्वयंवर 208 जनकराज तव विप्र पठाए 204 जनकसुता तू समुझि चित मैं 90 जननी हों अनुचर रघुपति को 96 जननी हों रघुनाथ पठायौ • • • 20 जिन बोलिह मंदोदिर रानी \*\*\* १३० जानकी मन संदेह न कीजै \*\*\* 63 जानकी हों रघुपति को चेरी ... ८२ जानों हों बल तेरौ रावन CC-0. Swami Atmanand

888

200

१७२

80

१६५

२९

24

48

२६

Ę

पद-संख्या

80

40

60

१५५

१४६

६४

१७४

१९८

२०३

१८९

83

88

१९६

११

१७

26

49

देखन कों मंदिर आनि चढी

देखियत जहाँ तहाँ रघुवीर

देखि रे वह सारंग घर आयौ

देखि हो कंत रघुनाथ आयौ

देखो कपिराज भरत वे आए

देखौ माई राम-लखन

दौना गिरि हनुमान सिधायौ

धनि जननी जो सुभटहिं जावै

धनि जननी तेरौ व्रत आख्यौ

धनुहीं बान लए कर डोलत

निरिख मुख राघव धरत न धीर

नौका हों नाहीं लै आऊँ '

परसराम तेहि अवसर आए

फिरत प्रभु पूछत बन-द्रम-बेलि

फिरि फिरि चृपति

चलावत वात

पवनपुत्र बोल्यो सित भाई १७५

पुष्यनक्षत्र नौमी जु परम दिन २०१

দ্দ

बचन समुझि नृप आज्ञा कीन्हीं २०८

दोउ आवत

दंडक वन आए रघराई

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

मेघनाद ब्रह्मा बर पायौ ...

| मेरी केती विनती करनी १०१                                                              | राम धनुष अह सायक साँधे ४७                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| मेरी नौका जिन चढ़ों ३०                                                                | राम पै भरत चले अतुराइ ४०                                                    |
| मैं तौ रामचरन चित दीन्हों ७६                                                          | राम यों भरत वहुत समुझायी ४४                                                 |
| मैं परदेसिनि नारि अकेली ९०                                                            | रामिं राखौ को अजाइ · · ३६                                                   |
| मोकों राम रजायसु नाहीं · · १४९                                                        | रावन अपनौ कृत फल पायौ १८३                                                   |
| मो मति अजहूँ जानकी दीजै १४०                                                           | रावन उठि निरिख देखि … १५९                                                   |
| मंत्रिनि नीकौ मंत्र विचारचौ ९६                                                        | रावन कुंभकरन असुराधिप २००                                                   |
| य                                                                                     | रावन चल्यो गुमान भरचौ · · · १६४                                             |
| यह गति देखे जात सँदेसी ८८                                                             | रावन तव लौं ही रन गाजत १४७                                                  |
| ₹                                                                                     | रावन तेरी मृत्यु तुलानी १३१                                                 |
| रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर · · २                                                        | रावन मंत्र ये हमाहीं ९७                                                     |
| रघुनाथ पियारे आज रही २०                                                               | रावनसे गहि कोटिक मारौं · · · ११२                                            |
| रघुपति अपनौ प्रन प्रतिपारचौ १८२                                                       | रावन सोचं करत मन माहीं ७२                                                   |
| रघुपति कहि प्रिय नाम पुकारत ५१                                                        | रिष्यमूक परवत विख्याता · · • ५८                                             |
| रघुपति चित्त विचार करवो १३४                                                           | रे कपि क्यों पितु वैर विसारचो १५२                                           |
| रघुपति जवै सिंधुतट आए · · १३३                                                         | रे पिय लंका वनचर आयौ · · १२८                                                |
| रघुपति जौं न इंद्रजीत मारौं १५७                                                       | ल                                                                           |
| रघुपति निरिख गीध सिर नायौ ५६                                                          | लखन दल संग लै लंक घेरी १५८                                                  |
| खुपति वेगि जतन अव कीजै ११६                                                            | लखि लोचन सोचै हनुमान ६६                                                     |
| खुपति मन संदेह नकीजै · · १६८                                                          | लछन कह्यौ करवार सम्हारों १६३                                                |
| रघुपति रन जीति आए १८८                                                                 | लिखमन नैर नीर भरि आये २५                                                    |
| राघव आवत हैं अवध आजः १९०                                                              | लिछमन रचो हुतासन भाई १८६                                                    |
| राघौ जू कितिक वात तजि चिंत १११                                                        | लिंगन सीता देखी जाइ · · · १८५                                               |
| राज दियो सुग्रीवकों ः ६१                                                              | लिलत गति राजत अति रघुवीर १३                                                 |
| राजमद सकल दृष्टि है छाई ९४                                                            | लै मैया केवट उतराई " २८                                                     |
| राजा तेल द्रोनि मैं डारे *** ३५                                                       | लंकपति अनुज सोवत जगायौ १६२                                                  |
| <mark>राम जू कहाँ गए री मात ःः ३८</mark><br>CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Vo | लंकपति इंद्रजीत कौ बुलायौ १५४<br>eda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri |
|                                                                                       |                                                                             |

लंकपति कों अनुजसीस नायौ ११७ लंकपति पास अंगद पठायौः लंक प्रति राम अंगद पठायौ ... 588 लंक हनुमंत तोरि 808 लंका फिरिगई राम दोहाई ... 250 लंका लीजित है रेरावन १२२ लंका हनूमान सब जारी 200 व वे देखो रघुपति हैं आवत · · · वे लखि आये राम-रजा 220 श्रीमुख आपुन करत बड़ाई १७७ श्रीरघुपति सुग्रीवकों ६३ श्रीराम आदेस अंगद चल्यौ १४४ स सकुचिन कहत नहीं महराज 28 सखीरी कौन तिहारे जात ... 38 सवरी आस्रम रघुवर आए"" 40 सबरी परम भक्त रघपतिकी 220 समुझि अब निरुखि जानकी मोहि 80 सरन परि मन वच कर्म विचारि १२४ सिंधुतट उतरे राम उदार ... १३६ सीता-पति सेवक तोहि देखन कों आयौ 94

सीता पुहुप वाटिका लाई \*\*\* सीय सुधि सुनत रघ्नवीर धाए सुक सारन है दूत पठाए \*\*\* १३२ सुनत नगर सवहिन सुख मान्यौ २१२ सुनि प्रिय तोहि कथा सुनाऊँ सुनि सीता सपनेकी बात 99 सुनि सुत स्थाम राम कहाँ जैही २३ सुनु कपि वे रघनाथ नहीं 6 सुनो अनुज इहि इतननि मिलि 43 सुनो कपि कौसिल्याकी बात १७३ सुनो किन कनक पुरीके राइ 49 सुरपतिहिं वोलि रघुवीर बोले १८७ सोचि जिय पवनपूत पछिताइ 99 सो दिन त्रिजटा कहु कय ऐहै 194 हुन तें सबको काज सँवारची हनुमत वल प्रगट भयो 93

हनु तें सबकों काज संवारखों १०७ हनुमत बल प्रगट भयों ं ९३ हनुमत भली किर तुम आए ८५ हन्मान अंगद के आगे ं १०६ हन्मान संजीविन त्यायों ं १७६ हमारी जन्म भूमि यह गाउँ १९३ हरि-हरि-हरि-हरिसुमिरन करों १ हो लिछमन सीता कौने हरि ५२



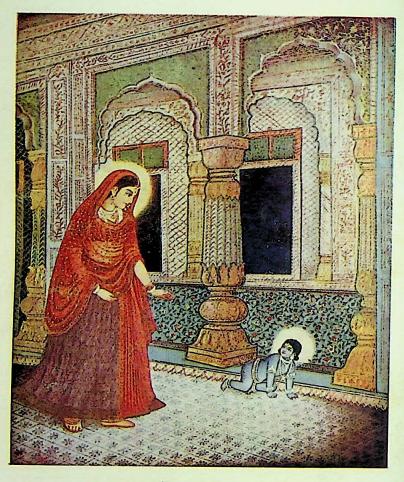

कौसल्याके लाल

## सूर-रामचरितावली

#### मङ्गलाचरण

राग विलावल

[ ? ]

हरि-हरि, हरि-हरि सुमिरन करों । हरि-चरनार्रविद् उर धरौं ॥ जय अरु विजय पारषद दोइ । विप्र-सराप असुर भए सोइ ॥ एक वराह-रूप धरि मारथों । इक नरसिंह-रूप संहारथों ॥ रावन-कुंभकरन सोइ भए । राम जनम तिन कें हित छए ॥ दसरथ नृपति अजोध्या-राव । ताके गृह कियों आविरमाव ॥ नृप सों ज्यों सुकदेव सुनायों । 'सूरदास' त्यों ही कहि गायों ॥

निरन्तर श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये और श्रीहरिके चरण-कमलेंको हृदयमें धारण (चिन्तन) करना चाहिये। जय और विजय नामके (भगवान् विष्णुके) दो पार्षद (द्वारपाल) थे। ब्राह्मणों (सनकादि परमर्षियों) के शापसे वे ही असुर हो गये। उनमेंसे एक (हिरण्याक्ष) को भगवान् ने वाराहरूप धारण करके मारा और दूसरे (हिरण्यकश्चिपु) का संहार नृसिंहरूप धारण करके किया। वे ही दोनों (फिर) रावण और कुम्भकर्णके रूपमें उत्पन्न हुए। उनके उद्धारके लिये ही श्रीरामने अवतार धारण किया। अयोध्यानरेश महाराज दश्वरथके घर भगवान् श्रीरामका आविर्माव (प्राकट्य) हुआ। राजा परीक्षित्को श्रीशुकदेवजीने जिस प्रकार यह प्रसङ्ग सुनाया, स्रदासने उसी प्रकार (श्रीमद्भागवतके अनुसार ही) वर्णन करके उसका गान किया है।

### बालकाण्ड

जन्मोत्सव राग कान्हरौ

रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर।
देस-देस तें टीकों आयों, रतन-कनक-मिन-हीर।
घर-घर मंगल होत वधाई, अति पुरवासिनि भीर।
आनँद-मगन भए सव डोलत, कळू न सोध सरीर॥
मागध-वंदी-सूत लुटाए, गो-गयंद-हय-चीर।
देत असीस 'सूर', चिरजीवों रामचंद्र रनधीर॥

श्रीरघुवीर रघुकुलमें प्रकट हुए हैं। (उनके जन्मोपलक्षमें) देश-देश (के अधीनस्थ माण्डलिक राजाओं के पास) से (महाराज दशरयके पास) मेंटके रूपमें स्वर्ण, मणियाँ तथा हीरे आदि नाना प्रकारके रत्न आये हैं। (अयोध्याके) प्रत्येक घरमें मङ्गलाचार एवं वधाई हो रही है। (राजमवनमें) नगरवासियों की बहुत बड़ी भीड़ हो रही है। सभी लोग आनन्दमग्न हुए घूम रहे हैं, उन्हें अपने शरीरकी भी कोई सुधि नहीं है। (महाराजने) मागध, बंदीजन और सृत आदि यशोगान करनेवालों को गायें, हाथी, घोड़े और अनेक प्रकारके वस्त्र लुटाये हैं (जिसकी जो इच्छा हो, वह ले ले—ऐसी घोषणा कर दी है)। सूरदास भी आशीर्वाद देते हैं कि रणधीर श्रीरामचन्द्र चिरजीवी हों।

[ ३ ]

अजोध्या वाजति आजु वधाई। गर्भ मुच्यौ कौसिल्या माता, रामचंद्र निधि आई॥ गावैं सखी परसपर मंगल, रिषि अभिषेक कराई। भीर भई दसरथ कें आँगन, सामवेद-धुनि छाई॥ पूछत रिषिहिं अजोध्या को पित, कहिये जनम गुसाईं। भौम वार, नौमी तिथि नीकी, चौदह भुवन वड़ाई॥ चारि पुत्र दसरथ कें उपजे, तिहूँ छोक ठकुराई। सदा-सर्वदा राज राम कों, 'सूर' दादि तहँ पाई॥

आज अयोध्यामें वधाईके मङ्गलवाद्य वज रहे हैं। माता कौसल्या-का गर्मकाल पूरा हो गया और उससे श्रीरामचन्द्ररूपी महान् निधि (पृथ्वीपर) आ गयी। सिलयाँ परस्पर मिलकर मङ्गल-गान कर रही हैं। महिष विसिष्ठजीने (जातकर्म-संस्कारका) अभिषेक कराया। महाराज दशरथके आँगनमें भीड़ हो रही है और (ब्राह्मणोंके मुखसे निकली हुई) सामवेदके गानकी ध्विन (आकाशमें) छा गयी। अयोध्यानाथ महाराज दशरथ महिष्ति पूछ रहे हैं-दि स्वामी! (बालकका) जन्म-फल बतलाइये! (महिष्ने कहा—) मङ्गलवारको पड़नेवाली नवमी तिथि बहुत उत्तम है; (इस मुहूर्तमें जन्म होनेके कारण) इनका बड़प्पन चौदहों भुवनोंमें व्याप्त होगा। महाराज दशरथके चार पुत्र (श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और शतुष्न) उत्पन्न हुए, जिनका प्रभुत्व तीनों लोकोंपर स्थापित हो गया। (इनमें) श्रीराजा रामका राज्य तो सदा-सर्वदा है ही। सुरदासने भी वहींसे वाह-वाही प्राप्त की है।

[ 8 ]

आजु दसरथ के आँगन भीर।

ये भू-भार उतारन कारन, प्रगटे स्थाम-सरीर॥
फूले फिरत अजोध्या-वासी, गनत न त्यागत चीर।
परिरंभन हँसि देत परसपर, आनँद नैननि नीर॥
त्रिदस-नृपति, रिषि व्यौम-विमाननि देखत रह्यौ नधीर।
त्रिभुवन-नाथ दयालु दरस दै, हरी सवनि की पीर॥
देत दान राख्यौ न भूप कलु, महा वड़े नग हीर।
भए निहाल 'सूर' सव जाचक, जे जाँचे रघुवीर॥

आज महाराज दशरथके आँगनमें भीड़ हो रही है। (क्योंकि उनके यहाँ) पृथ्वीका भार दूर करनेके लिये ये (नवजलधर-) क्यामवर्ण श्रीराम प्रकट हुए हैं। अयोध्यानिवासी आनन्दसे प्रफुल्लित हुए घूम रहे हैं, वे अपने (शरीरका) वस्त्रक त्यागने (बाँटने) में कुछ भी परवा नहीं करते (बस्त्रोंतककी उन्हें आज अपेक्षा नहीं है)। वे आपत्तमें एक दूसरेको हँसते हुए हृदयसे लगाकर भेंटते हैं, उनके नेत्रोंसे आनन्दाश्रु वह रहे हैं। देवताओंके राजा इन्द्र और ऋषिगण आकाशसे विमानोंमें बैठे (यह महोत्सव) देख रहे हैं, उनके चित्तमें भी धैर्य नहीं रहा है। त्रिभुवनके स्वामी दयाछ प्रभुने दर्शन देकर सबकी मनोव्यथा हर छी। महाराज दशरथने दान देते समय महामूल्यवान् मणि एवं हीरे आदि कुछ भी शेष नहीं रखा (सब दान कर दिया)। स्रदासजी कहते हैं—जिन्होंने भी श्रीरधुवीरसे याचना की, वे सब याचक निहाल (सदाके लिये परितृप्त) हो गये।

**शर-क्रीड़ा** 

[4]

करतळ सोमित वान-धनुहियाँ।
खेळत फिरत कनकमय आँगन, पिहरें ळाळ पनिहियाँ॥
दसरथ-कौसिल्या के आगें, ळसत सुमनकी छिहियाँ।
मानौ चारि हंस सरवर तें वैठे आइ सदेहियाँ॥
रघुकुळ-कुमुद-चंद चिंतामिन, प्रगटे भूतळ मिहयाँ।
आए ओप दैन रघुकुळ कों, आनँद-निधि सव किहयाँ॥
यह सुख तीनि ळोक में नाहीं, जो पाए प्रभु पिहयाँ।
'सूरदास' हरि वोळि भक्त कों, निरवाहत गहि वहियाँ॥

(अवधराजकुमारोंके) हाथोंमें छोटे-छोटे धनुष और वाण शोमित हो रहे हैं। (चरणोंमें) लाल-लाल जूतियाँ पहिने वे (महाराजके) स्वर्णमय आँगनमें खेलते हुए घूम रहे हैं। महाराज दशरथ तथा महारानी कौसल्याके सामने पुष्पवृक्षकी छायामें चारों राजकुमार इस प्रकार शोमा दे रहे हैं.

मानो मानसरोवरसे निकलकर चार हंत सशरीर बैट गये हैं। रघुकुलक्षी
कुमुदिनीके लिये चन्द्रमाके समान ( हर्षदायक ) चिन्तामणिस्वरूप
(सवकी आशाओं – इच्छाओं को पूर्ण करनेवाले ) श्रीराम पृथ्वीपर प्रकट हुए
हैं। वे सबके लिये आनन्दिनिधि हैं और रघुकुलको शोमित करने
पधारे हैं। जो सुख प्रभु श्रीरामसे (अवधवासियोंने) प्राप्त किया
है वह सुख तीनों लोकों में (कहीं) नहीं है। स्रदासजी कहते हैं — श्रीहरिका नाम लेनेवाले भक्तका हाय पकड़कर वे निर्वाह (रक्षा) करते हैं।

#### [ ६ ]

धनुहीं-वान लए कर डोलत। चारों वीर संग इक सोभित, वचन मनोहर वोलत॥ लिल्सन, भरत, सत्रुहन सुंदर, राजिवलोचन राम। अति सुकुमार, परम पुरुषारथ, मुक्ति-धर्म-धन-धाम॥ कटि-तट पीत पिछोरी वाँधें, काकपच्छ धरें सीस। सर-क्रीड़ा दिन देखन आवत, नारद, सुर तैंतीस॥ सिव-मनसकुच, इंद्र-मनआनँद, सुख-दुख विधिहि समान। दिति दुर्वल अति, अदिति हृष्टचित, देखि 'सूर' संधान॥

चारों माई एक साथ शोभित हो रहे हैं, वे वड़ी मनोहारिणी वाणी बोलते हैं और छोटे-छोटे धनुष-वाण हाथोंमें लिये घूम रहे हैं। श्रीलश्मण-लाल, कुमार भरत, परम सुन्दर शत्रुष्टन और कमलनयन श्रीराम—चारों ही अत्यन्त सुकुमारहें; ये (स्वयं) परम पुरुषार्थ रूप तथा अर्थ, धर्म एवं मोक्षके मंडारहें। कमरमें पीताम्बरकी पिछौरी (चहर) बाँधे, मस्तकपर अलकावली लहराते इन कुमारोंकी वाण-क्रीड़ा देखने देविष नारद तथा तैंतीसों देवता आया करतेहैं। सुरदासजी कहते हैं कि इनका शर-संधान (लक्ष्यवेध) देखकर शंकरजीके मनमें संकोच होता है (कि उनके भक्त असुरोंको ये मारेंगे), देवराज इन्द्रके मनमें (अपने शत्रुओंके मारे जानेकी आशासे) आनन्द CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

होता है और ब्रह्माजीके (देवता-असुर दोनोंके पिता होनेसे) सुख-दुःख समानरूपसे होता है; दैत्यमाता दिति अत्यन्त दुर्वछ हो रही हैं (क्योंकि उनकी संतानोंको ये मारेंगे) और देवमाता अदिति (अपने पुत्रोंकी विजय सोचकर) अपने चित्तमें हर्षित होती हैं।

#### विश्वामित्र-यज्ञ-रक्षा

राग सारंग

9

दसरथ सों रिषि आनि कहाँ। असुरिन सों जग होन न पावत, राम-छष्म तव संग दयौ॥ मारि ताड़का, यज्ञ करायौ, विस्वामित्र अनंद भयौ। सीय-स्वयंवर जानि 'सूर'-प्रभु कों छै रिषि ता ठौर गयौ॥

महाराज दशरथसे महर्षि विश्वामित्रने आकर कहा कि असुरोंके (उपद्रवके) मारे यज्ञ हो नहीं पाता; तब (महाराज दशरथने) श्रीराम और लक्ष्मणको उनके संग कर दिया। (श्रीरामने) राक्षसी ताड़का (तथा उसके दलके अन्य राक्षसों) को मारकर यज्ञ (निर्विद्म) पूर्ण करा दिया, इससे महर्षि विश्वामित्रजीको वड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। सूरदासजी कहते हैं—(यज्ञ पूर्ण होनेके अनन्तर) सीताजीके स्वयंवरका समाचार पाकर महर्षि मेरे स्वामी श्रीरामको साथ लेकर उस स्थान (जनकपुर) को गये।

अहल्योद्धार

राग सारंग

गंगा-तट आए श्रीराम।
तहाँ पवान-रूप पग परसे, गौतम रिषि की वाम॥
गई अकास देव-तन धरि कै, अति सुंदर अभिराम।
सूरदास' प्रभु पतित-उधारन-विरद, कितौ यह काम!॥
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

(जनकपुरके मार्गमें जाते हुए) श्रीराम गङ्गाजीके किनारे आये। वहाँ उन्होंने गौतम ऋषिकी पत्नी (अहल्या)को, जो पत्थरके रूपमें थी, अपने चरणसे स्पर्श किया। (श्रीरामके चरणोंका स्पर्श होते ही) वह अत्यन्त सुन्दर मनोहारी देवस्वरूप धारण करके आकाशमें (देवलोकको) चली गयी। सूरदासजी कहते हैं—प्रभु श्रीरामका तो सुयश ही पतितोद्धारक है, उनके लिये यह काम क्या महत्त्व रखता है।

जनकपुरमें राग केदारी [ ९ ]

देखी माई ! राम-लखन दोउ आवत ।
मधुर चालि, हम भले मनोहर, खंजन लोल कुरंग लजावत ॥
कनक लता'''''विकट तरल मधि लोल पवन विचलावत ।
पिक सरोज कुंचित लोहित'''''निमिष''''''खुलावत ॥
मृगमद तिलक''''कर पंकज'''''।
लेन सकल नव निलन सुर सिहरित जिय पराम अलितो कुल पावत॥
कवहुँक मिलत सहज ही अँकवित, निपट प्रीति विलसावत ।
किसलय- चारू वदन चितवत'''''नगन विथा'''''।
यद्यपि हुते दूर 'सूर्ज' प्रभु, तिय अंतर लपटावत ॥

अरी माई ! ( हे सखी ! ) देखो, राम-लक्ष्मण दोनों माई ( इघर ) आ रहे हैं। इनकी चाल ( गित ) बहुत सुन्दर है और इनके नेत्र तो इतने सुन्दर एवं मनोहारी हैं कि खड़ान तथा चड़ाल मृग ( मृगके चड़ाल नेत्र ) को भी लिजत करते हैं। [ शरीर ] स्वर्णलताके समान [ सुन्दर है । ] मध्यभाग कटि अत्यन्त पतली है, जिसे चड़ाल पवन विचलित कर देता है। ( इतने सुकुमार हैं कि वायु लगनेसे ही सूक्ष्म किट हिल जाया करती है। ) वाणी कोकिलके समान मधुर है, कमल [ नेत्र ]

कुछ लालिमा लिये तथा ( नम्रतासे ) झके हैं और पलकें इस प्रकार गिरती हैं, मानो ( देखनेवालोंको ) पास बुला रहे हों । ( ललाटपर ) कस्तूरीका तिलक लगा है । [ लाल-लाल ] कमलदलके समान करोंमें [ धनुप और वाण शोमित हो रहा है ] । सभी देवता इस ( श्रीराम-लक्ष्मणके ) मुखलपी नविकसित कमलमुखका पराग लेनेके लिये अपने चित्तलपी भ्रमरको उत्सुक रखते हैं ( देवताओंका चित्त भी इस श्रीमुखकी शोमापर छुव्ध रहता है ), वे अपने मनमें सदा उत्सुक रहते हैं कि इस मुखकमलका पराग पाकर हम अपने कुलको पवित्र कर लें । ( इस प्रकार कामना तथा वातचीत करती हुई जनकपुरकी नारियाँ ) कभी तो वड़ी सावधानी वे (मन-ही-मन श्रीरामसे ) मिलती हैं और उन्हें अङ्कमाल देती हैं और ( हृदयमें ) अत्यन्त प्रेमोद्रेकको प्रकट करती हैं और कभी उनके नृतन पल्लवके समान मुन्दर मुखको देखती हुई ( हृदयकी ) खुली व्यथा ( मिल न सकनेकी पीड़ा ) से [ अपनी सुध-बुध भी खो देती हैं ] । स्रदासजी कहते हैं कि यद्यपि प्रमु श्रीराम दूर ( मार्गपर ) थे, किंतु ( जनकपुरकी ) स्त्रियाँ मन-ही-मन उन्हें हृदयसे लगा लेती थीं ।

धनुष-भङ्ग

राग सारंग

चितै रघुनाथ-वदन की ओर।

रघुपित सों अब नेम हमारों, विधि सों करित निहोर ॥
यह अति दुसह पिनाक, पिता-प्रन, राघव-वयस किसोर ।
इन पै दीरघ धनुष चढ़े क्यों, सिख ! यह संसय मोर ॥
सिय-अंदेस जानि 'स्रज' प्रभु लियों करज की कोर ।
दूटत धनु नृप लुके जहाँ-तहुँ, ज्यों तारागन भोर ॥

(श्रीजानकी) श्रीरघुनाथके श्रीमुखकी ओर देखकर विघातासे निहोरा करती हैं कि हमारा नियम (विवाहका मेरा निश्चय) तो अब श्रीरघुपतिसे ही है (हे भाग्यविधाता ! तुम उसे पूरा करो !) यह पिनाक ( शंकरजीका धनुष ) और (इसे तोड़नेका ) पिताका प्रण—ये दोनों दुःसह हैं ( वड़ी कठिनाईसे धनुष किसीसे कदाचित् ही उठ सकता है) और श्रीराधव अभी किशोरावस्थाके (अत्यन्त सुकुमार ) हैं; (फिर सखीसे कहती हैं—) हे सखी ! यह मुझे बड़ा संदेह है कि इनसे यह विशाल धनुष कैसे चढ़ाया जायगा । स्रदासजी कहते हैं—प्रभुने श्रीजानकीका यह असमंजस जान करके हाथके नखकी नोकपर धनुष उठा लिया ( और चढ़ाकर तोड़ दिया ) । धनुषके टूटते ही ( स्वयंवरसभामें आये हुए ) सब नरेश जहाँ-तहाँ इस प्रकार लिय गये, जैसे सबेरा होनेपर तारे लिय जाते हैं।

#### दशरथका जनकपुर-आगमन

राग सारंग

#### [ ११ ]

महाराज दसरथ तहँ आए।

बैठे जाइ जनक-मंदिर महँ, मोतिनि चौक पुराए॥
विप्र छगे धुनि वेद उचारन, जुबितिन मंगछ गाए।
सुर-गँधर्व-गन कोटिक आए, गगन विमानिन छाए॥
राम-छषन अरु भरत-सन्नुहन-ज्याह निरिष्ठ सुख पाए।
'सूर' भयौ आनंद नृपित-मन, दिवि दुंदुभी बजाए॥

महाराज दशरथ वहाँ (जनकपुरमें वारात सजाकर) आये और
महाराज जनकके राजभवनमें जाकर वैठे, जहाँ मोतियोंसे चौक पुराये
(वैवाहिक मण्डल सजाये) गये थे। ब्राह्मणवृन्द वेदपाठ करने लगे और
युवितयोंने मङ्गलगान प्रारम्भ किया। (श्रीराम-विवाह देखने) करोड़ों
देवता और गन्धवोंके समृह आये, उनके विमानोंसे आकाश भर गया।
श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुष्नका विवाह देखकर उन्होंने अत्यन्त
आनन्दका अनुभव किया। स्रदासजी कहते हैं कि महाराज दशरथके
द्वदयमें अत्यन्त आनन्द हुआ। देवतागण आकाशमें नगारे बजाने लगे।

## कङ्कण-मोचन

राग आसावरी

[ १२ ]

कर कंपै, कंकन निहं छूटै।
राम सिया-कर-परस मगन भए,कौतुक निरित्व सखी सुख लूटैं॥
गावत नारि गारि सव दै-दै, तात-भ्रात की कौन चलावै।
तव कर-डोरि छुटै रघुपति जू, जब कौसिल्या माता आवै॥
पूँगीफल-जुत जल निरमल धरि,आनी भरि कुंडी जो कनक की।
खेलत जूप सकल जुवतिनि मैं, हारे रघुपति, जिती जनक की॥
धरे निसान अजिर गृह मंगल, विप्र वेद-अभिषेक करायौ।
'सूर' अमित आनंद जनकपुर, सोइ सुकदेव पुरानिन गायौ॥

श्रीराम जनकनिदनी श्रीसीताजीके हाथका स्पर्श करके प्रेममग्न हो गये। (प्रेमाधिक्यके कारण) उनका हाथ काँपने लगा, इससे कङ्कण छूट नहीं पाता था; इस हक्यको देखकर (श्रीजानकीकी) सिखयाँ वहुत आनन्द प्राप्त कर रही थीं। सब (जनकपुरकी) स्त्रियाँ ताली बजा-बजाकर गाली गाने लगीं। (उन्होंने गायनमें ही कहा—) 'हे रघुपितजी! तुम्हारे पिता और भाइयोंकी क्या विसात है; यह (श्रीजानकीके) हाथकी कङ्कण-डोरी तब खुलेगी, जब माता कौसल्या आयें।' स्वर्णकी कुण्डी (जलपात्र) में सुपारी और फलके साथ निर्मल जल भरकर ले आकर (नारियोंने वर-वधूके सामने) रख दिया। जूप (वर-वधूका जुआ) युवितयोंके मध्यमें खेलते हुए श्रीरघुपित हार गये और श्रीजनकनिदनी जीत गयीं। भवनके ऑगनमें मङ्गल-चिह्न रखे हुए थे, ब्राह्मणोंने वेदपाठके साथ (वर-वधूद्वारा) उनका अभिषेक करवाया। स्रदासजी कहते हैं कि उस समय जनकपुरमें अपार आनन्द फैल रहा था, उसीका वर्णन श्रीग्रुक-देवजीने श्रीमद्भागवत पुराणमें किया है।

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

#### धनुष-भङ्ग, पाणिग्रहण राग नट [ १३ ]

लिलत गति राजत अति रघुवीर। नरपति-सभा-मध्य मनौ ठाढ़े, जुगळ हंस मतिधीर॥ अलख अनंत अपरिमित महिमा, कटि-तट कसे तुनीर। कर धन, काकपच्छ सिर सोभित, अंग-अंग दोउ वीर ॥ भूषन विविध विसद् अंवर जुत, सुंदर स्थाम सरीर। देखत मुदित चरित्र सबै सुर, व्यौम विमाननि भीर ॥ प्रमुद्ति जनक निरखि मुख-अंबुज, प्रगट नैन मधि नीर। तात कठिन प्रन जानि जानकी, आनित नहिं उर धीर ॥ करुनामय जब चाप लियौ कर, वाँधि सुदृढ कटि-चीर। भूभृत-सीस निमत जो गर्वगत, पावक सींच्यौ नीर॥ डोलत महि अधीर भयौ फनिपति, कूरम अति अकुलान । दिग्गज चिलत, खलित मुनि-आसन, इंद्रादिक भय मान ॥ रवि मग तज्यो, तरिक ताके हय, उत्पथ लागे जान। सिव-विरंचि व्याकुल भए धुनि सुनि, तव तोऱ्यौ भगवान ॥ भंजन-सन्द् प्रगट अति अद्भुत, अष्ट दिसा नभ पूरि। स्रवन-हीन सुनि भए अष्टकुल नाग गरव भय चूरि॥ इप्ट-सुरनि वोलत नर तिहि सुनि, दानव-सुर वड़ सूर। मोहित विकल जानि जिय सबही, महाप्रेलय की मूर॥ पानि-ग्रहन रघुवर वर कीन्ह्यो, जनकसुता सुख दीन। जय-जय-धुनि सुनि करत अमरगन, नर-नारी लवलीन ॥ दुष्टांने दुख, सुख संतनि दीन्हों, नृप-व्रत पूरन कीन। रामचंद्र-दसरथिह विदा करि 'सूरदास' रस-भीन॥

( धतुष-भङ्गसे लेकर पूरे विवाह-प्रसङ्गका फिर एक पदमें वर्णन CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

करते हुए) सूरदासजी कहते हैं--श्रीरघुवीर राम-लक्ष्मण अपनी सुन्दर चालके द्वारा अत्यन्त शोभा पा रहे थे, वे धीरबुद्धि राजाओंकी सभाके मध्यमें इस प्रकार खड़े हो गये, जैसे दो हंस खड़े हों। जो अलक्ष्य हैं, अनन्त हैं, जिनका माहात्म्य अपार है, वे ही कमरमें तरकस वाँधे हुए ( आज राज-समामें साकार उपस्थित हैं )। दोनों भाइयोंके हाथमें धनुष है, मस्तकपर अलकें लहरा रही हैं, उनके सभी अङ्ग शोभामय हैं। अनेक प्रकारके आभूषण धारण किये हैं, और निर्मल सुहावना वस्त्र है। श्रीरामका शरीर सुन्दर स्याम-वर्ण है। सभी देवता उनकी लीलाओंको देखकर आनन्दित हो रहे हैं, आकाशमें (उन देवताओंके) विमानोंकी भीड़ हो रही है। महाराज जनक (श्रीरामके) कमल-मुखको देखकर आनन्दमम हो गये और उनके नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भर आये। किंतु पिताके (धनुप-भङ्गकी) कठोर प्रतिज्ञाका स्मरण करके श्रीजानकीजी हृदयमें धैर्य नहीं ला पातीं (अधीर हो रही हैं)। (उनकी अवस्था समझकर) जब करुणामय श्रीरामने कटिमें दृढ्तापूर्वक पटुका वाँधकर धनुष उठा लिया। तव गर्वसे उठे राजाओंके मस्तक इस प्रकार झुक गये, जैसे जलसे सींचनेपर अग्निकी लपटें शान्त हो जाती हैं। पृथ्वी हिलने लगी, जिसके कारण शेषनाय अधीर हो उठे, कुर्मदेव (कन्छप भगवान् ) अत्यन्त व्याकुल हो गये, दिगाज अपने स्थानोंसे डगमगा उठे। मुनियोंके आसन शिथिल हो गये और इन्द्रादि देवता ( कहीं प्रलय तो नहीं हो रही है, इस भयसे ) भयभीत हो गये। भगवान सूर्य मार्गसे हट गये, उनके घोड़े भड़ककर इधर-उधर ताकने लगे और मार्ग छोड़कर जाने लगे । उसकी टंकारको सुनकर शंकर और ब्रह्माजी भी व्याकुल हो गये। तब भगवान श्रीरामने धनुष तोड दिया। धनुषके तोड़नेका अत्यन्त अद्भुत शब्द हुआ, वह आठों दिशाओं तथा आकाशमें पूर्ण हो गया। नागोंके आठों कुल उस महाशब्दको सुनकर बहिरे हो गये, भयसे उनका गर्व चूर्ण हो गया। उस (धनुष टूटनेके शब्द) को सुनकर मनुष्य अपने-अपने इष्टदेवताओंको (रक्षाके लिये) पुकारने लगे । सभी बड़े-वड़े शूरवीर दानव और देवता भी मोहित होकर ( भ्रममें

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

पड़कर ) चित्तमें (उस शब्दको) महाप्रलयका मूल कारण समझकर व्याकुल हो गये। (धनुष-भङ्गके अनन्तर) श्रीरामने दूव्हा बनकर श्रीजनक-निन्दिनीका पाणिग्रहण करके उन्हें सुख प्रदान किया। यह सुनकर देवहृन्द ज्य हो! जय हो! यह घोष करने लगे। जनकपुरके सभी नर-नारी श्रेममप्त हो गये। (धनुष तोड़कर श्रीरामने) दुष्टोंको दुःख तथा सत्पुरुषों-को आनन्द दिया एवं महाराज जनककी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। (विवाहके अनन्तर ) प्रेमरससे भीगे महाराज जनकने श्रीरामचन्द्रजी एवं महाराज दशरथको (बारातके साथ) विदा किया।

दशरथ-विदा राग सारंग [१४]

दसरथ चले अवध आनंदत। जनकराइ वहु दाइज दै किर, वार-वार पद वंदत॥ तनया जामातिन कौं समदत, नैन नीर भारे आए। 'सूरदास' दसरथ आनंदित, चले निसान वजाए॥

महाराज दशरथ आनन्द मनातें हुए अयोध्याको चल पड़े । महाराज जनकने बहुत अधिक दहेज देकर बार-बार उनके चरणोंकी बन्दना की । पुत्रियों तथा जामाताओंसे प्रेमपूर्वक मिलते समय उनके नेत्रोंमें अश्रु मर आये । स्रदासजी कहते हैं कि बाजे बजवाते हुए महाराज दशरथ आनन्द-पूर्वक अयोध्याको चल पड़े ।

#### परशुराम-मिलाप

राग सारंग [ १५ ]

परसुराम तेहिं औसर आए। कठिन पिनाक कहीं किन तोरची, क्रोधित वचन सुनाए॥ विप्र जानि रघुवीर धीर दोउ हाथ जोरि सिर नायी। बहुत दिननि की हुतौ पुरातन, हाथ छुअत उठि आयी॥ तुम तौ द्विज, कुल-पूज्य हमारे, हम-तुम कौन लराई। क्रोधवंत कछु सुन्यौ नहीं, लियौ सायक-धनुष चढ़ाई॥ तयहूँ रघुपति कोप न कीन्हौ, धनुष न वान सँमारखौ। 'सुरदास' प्रभु-रूप समुझि, वन परसुराम पग धारखौ॥

उस समयं (महाराज द्रारंथके अयोध्या लौटते समय) परशुराम-जी आये । उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा—'वताओं, (इस) कटोर पिनाक (शिवधनुष) को किसने तोड़ा ?' धैर्यशाली श्रीरधुवीरने उनको ब्राह्मण समझकर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झकाया (और वोले—) 'वह (धनुष) तो बहुत दिनोंका पुराना था, हाथसे छूते ही उठ गया (और टूट गया)। आप तो ब्राह्मण हैं, मेरे कुलके पूज्य हैं; मुझसे और आपसे मला क्या लड़ाई ?' किंतु क्रोधके मारे परशुरामजीने कुछ सुना नहीं (श्रीरामकी नम्रतापर ध्यान नहीं दिया), धनुषपर वाण चढ़ा लिया, इतनेपर भी श्रीरघुपतिने क्रोध नहीं किया और न धनुष-वाण ही (प्रतीकारके लिये) सम्हाला। स्रदासजी कहते हैं—अन्तमें प्रभु श्रीरामके परमात्म-स्वरूपको समझकर परशुरामजी वनमें (तपस्या करने) चले गये।

## अवधपुरी-प्रवेश

राग सारंग

[ १६ ]

अवधपुर आए दसरथ राइ।

राम, छवन अरु भरत, सत्रुहन, सोमित चारौ भाइ॥ धुरत निसान, मृदंग-संख-धुनि, भेरि-झाँझ-सहनाइ। उमँगे छोग नगर के निरखत, अति सुख सवहिनि पौइ॥ कौसिल्या आदिक महतारी, आरित करींह वनाइ। यह सुख निरिख मुदित सुर-नर-मुनि, 'सूरदास' विळ जाइ॥

श्रीटते समय मार्गमें मिले हैं।

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

महाराज दशरथ अयोध्या आ गये। (उनके साथ) श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुच्न—चारों भाई शोभित हो रहे हैं। नगारे वज रहे हैं; मृदङ्ग, शङ्का, दुन्दुभि, शाँझ एवं शहनाईकी मङ्गल-ध्विन हो रही है। नगरके लोग उमंगके साथ (लौटी वारातको) देख रहे हैं, सभीको अत्यन्त सुख मिल रहा है। कौसच्यादि माताएँ सजाकर आरती कर रही हैं। यह सुख देखकर देवता, मनुध्य, मुनिगण—सभी आनिन्दत हो रहे हैं। स्रदासजी इसी सुखपर न्योछावर हैं।

## अयोध्याकाण्ड राम-वन-गमन

[ १७ ]

राग सारंग

महाराज दसरथ मन धारी।
अवधपुरी को राज राम दे, लीजे व्रत वनचारी॥
यह सुनि वोली नारि कैकई, अपनो वचन सँमारी।
चौदह वर्ष रहें वन राघव, छत्र भरत-सिर धारो॥
यह सुनि नृपति भयौ अति व्याकुल, कहत कळू नहि आई।
'सूर' रहे समुझाइ वहुत, पै कैकइ-हठ नहिं जाई॥

महाराज दशरथने मनमें निश्चय किया कि अयोध्याका राज्य श्रीरामकी देकर अब वानप्रस्थ-आश्रमका व्रत लेना चाहिये। (उनका) यह (निश्चय) सुनकर रानी कैकेयीने कहा—(आपने मुझे जो दो वरदान देनेका वचन दिया है) अपने उस वचनका स्मरण कीजिये। श्रीराम चौदह वर्ष वनमें निवास करें और भरतके मस्तकपर छत्र रिवये (भरतको राज्य दीजिये)। (रानी कैकेयीकी) यह (वात) सुनकर महाराज अत्यन्त व्याकुल हो गये, उनसे कुछ भी कहते नहीं बना। सूरदासजी कहते हैं—महाराज अनेक प्रकारसे समझाकर थक गये; किंतु कैकेयीका हठ दूर नहीं हुआ।

राग कान्हरौ

[ 36 ]

महाराज दसरथ यों सोचत।
हा रघुनाथ, लछन, वैदेही! सुमिरि नीर दग मोचत॥
त्रिया-चरित मितमंत न समुझत, उठि प्रछालि मुख घोवत।
अति विपरीत रीति कछु औरै, वार-वार मुख जोवत॥
परम कुबुद्धि कह्यौ निहं समुझति, राम-लछन हँकराए।
कौसिल्या सुनि परम दीन है, नैन नीर ढरकाए॥

विह्नल तन-मन, चिकत भई सो, यह प्रतच्छ सुपनाए। गदगद-कंठ, 'सूर' कोसलपुर सोर, सुनत दुख पाए॥

'हा रघुनाथ ! हा लक्ष्मण ! हा जानकी !' इस प्रकार महाराज दशरथ शोक करने लगे और वार-बार ( श्रीराम, लक्ष्मण एवं सीताजीका ) स्मरण करके नेत्रोंसे अश्रु वहाने लगे । बुद्धिमान् होकर भी वे नारीके चरित्रको समझ नहीं पाते, उठकर मुखपर पानी छिड़ककर उसे घोते हैं और वार-बार उसी ( कैकेयी ) का मुख देखते हैं (मनानेका प्रयत्न करते हैं); किंतु वह अत्यन्त विरुद्ध हो रही है, उसका व्यवहार कुछ और ही ( उपेक्षापूर्ण एवं कठोर ) है । समझानेपर भी वह अत्यन्त दुर्बुद्धि समझती नहीं । (अन्तमें महाराजने ) श्रीराम-लक्ष्मणको बुलवाया । (सब समाचार ) सुनकर माता कौसल्या अत्यन्त दीन ( दुखित ) होकर नेत्रोंसे अश्रु ढुलकाने लगीं । उनका शरीर और मन दोनों विद्धल हो गये, आश्चर्यमें पड़कर वे यही नहीं समझ सकीं कि यह सब प्रत्यक्षमें हो रहा है या स्वप्न है; उनका कण्ठ गद्-गद हो गया । सुरदासजी कहते हैं कि ( इस बातका ) कोलाहल अयोध्यामें हो गया और उसे सुनकर सभी दुखी हो गये ।

### कैकेयी-वचन श्रीरामके प्रति

राग सारंग

[ 88 ]

सकुचिन कहत नहीं महराज। चौदह वर्ष तुम्हें वन दीन्हों, मम सुत कों निज राज॥ पितु-आयसु सिर धरि रघुनायक, कौसिल्या ढिंग आए। सीस नाइ वन-आज्ञा माँगी, 'सूर' सुनत दुख पाए॥

(श्रीरामके वहाँ आ जानेपर उनसे कैकेयीने कहा—) भहाराज तो संकोचके कारण कुछ कह नहीं रहे हैं; किंतु उन्होंने तुमको चौदह वर्षके लिये वनवास दिया है और मेरे पुत्र भरतको राज्य दिया है। पिताकी आज्ञा मस्तकपर धारण करके (सादर स्वीकार करके ) श्रीरघुनाथजी माता कौसल्याके पास आये और मस्तक झुकाकर (प्रणाम करके ) उनसे वनमें जानेकी आज्ञा माँगी। सुरदासजी कहते हैं कि यह सुनकर माताको वहुत दुःख हुआ।

## दशस्थ-विलाप

राग सारंग

[ २० ]

रघुनाथ पियारे, आजु रही (हो)।

चारि जाम विस्नाम हमारें, छिन-छिन मीठे वचन कहीं (हो ) ॥
वृथा होहु वर वचन हमारों, कैकइ जीव कलेस सहीं (हो )।
आतुर है अव छाँड़ि अवधपुर,प्रान-जिवन!कित चलनकहीं (हो)॥
विछुरत प्रान पयान करेंगे, रहीं आजु, पुनि पंथ गहीं (हो)।
अव सूरज दिन दरसन दुरलभ,कलित कमल-कर कंठ गहीं (हो)॥

( सातासे विदा लेकर श्रीराम जब फिर महाराजके पास पहुँचे, तव महाराजरोते हुए कहने लगे—) प्यारे रघुनाथ! आज (भर) रह जाओ! मेरे पास ( कम-से-कम) चार प्रहर ठहरे रहो और क्षण-क्षणमें मधुर वचन बोलो (जानेकी CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

सू० रा० च० २-

बात मत कहो )। ( कैंकेयीको दिया) मेरा वररूपी वचन चाहे छुटा हो जाय और कैंकेयी अपने हुदयमें क्लेश पाये। हे प्राणोंके भी जीवन-प्राण! अब आतुर होकर ( शीष्रतामें आकर ) अयोध्याका त्याग करके कहाँ चलनेकी बात कहते हो ? तुम्हारा वियोग होते ही मेरे प्राण भी प्रयाण करेंगे ( देहसे . निकल जायँगे); अतः (कम-से-कम) आज तो रह जाओ, फिर मार्ग पकड़ना ( चले जाना )। स्रदासजी कहते हैं कि—अब आगेके दिनोंमें तो तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है ही; (इस समय तो गोदमें बैठ जाओ और ) अपनी सुन्दर कमलनालके समान भुजाओंसे मेरा गला पकड़ लो ( गलेमें भुजाएँ हालकर एक बार मिल लो)।

### श्रीराम-वचन जानकीके प्रति

राग गूजरी [ २१ ]

तुम जानकी ! जनकपुर जाहु ।
कहा आनि हम संग भरिमहो, गहवर वन दुख-सिंधु अथाहु ॥
तिज वह जनक-राज-भोजन-सुख,कत तृन-तलप,विपिन-फल खाहु ।
श्रीषम कमल-वदन कुम्हिलैहै, तिज सर निकट दूरि कित न्हाहु ॥
जिन कछु प्रिया ! सोच मन करिहो,मातु-पिता-परिजन-सुख-लाहु ।
तुम घर रहो सीख मेरी सुनि, नातरु वन वसि के पिछताहु ॥
हों पुनि मानि कर्म-छत रेखा, करिहों तात-वचन-निरवाहु ।
'सूर' सत्य जो पित्रवत राखों, चलों संग जिन, उतहीं जाहु ॥

(श्रीरामजीने श्रीजनकनिदनीसे कहा—) जानकी ! तुम जनकपुर (अपने पिताके घर) चली जाओ । मेरे साथ चलकर कहाँ भटकती फिरोगी, बहुत घने वन हैं और उनमें अथाह दुःखका समुद्र लहराता है । महाराज जनकके यहाँकी भोजनादि सभी सुल-सुविधाको छोड़कर (वनमें) तिनकोंकी शय्यापर सोने और जंगली (कटु-कथाय) फलोंको भोजन करनेका (तुम्हारे लिये) क्या प्रयोजन है । गर्मीके दिनोंमें

(धूप लगनेसे) तुम्हारा कमलमुख म्लान हो जायगा। (पिताके घररूपी) सरोवरको छोड़कर दूर (वनमें) स्नान करने (भटकने) क्यों जाती हो ? हे प्रिया! तुम अपने मनमें कोई चिन्ता मत करना, (जनकपुर रहनेसे) माता-पिता तथा परिवारके लोगोंसे मिलनेवाले सुखका लाभ प्राप्त होगा (तुम सुखी रहोगी)। मेरी (यह) शिक्षा मानकर तुम घर रहो, नहीं तो वनमें निवास करके तुम्हें पश्चात्ताप करना पड़ेगा। मैं भी भाग्य-निर्मित लिपि (प्रारव्ध-मोग) का आक्षर करके पिताकी आज्ञाका निर्वाह (चौदह वर्षका वनवास) करूँगा। सूरदासजी कहते हैं—(श्रीरामने कहा) जो सचमुच (पूर्णतः)पातिव्रतकी रक्षा करनी है तो साथ मत चलो, वहीं (जनकपुर ही) जाओ।

#### जानकी-वचन श्रीरामके प्रति

राग केदारी

पेसी जिय न घरी रघुराइ।

तुम-सौ प्रभु तिज मो-सी दासी, अनत न कहूँ समाइ ॥
तुम्हरौ रूप अनूप भानु ज्यों, जव नैनिन भिर देखों।
ता छिन हृदय-कमल प्रफुलित है, जनम सफल करिलेखों॥
तुम्हरे चरन-कमल सुख-सागर, यह व्रत हों प्रतिपलिहों।
'सूर' सकल सुख छाँड़ि आपनौ, वन-विपदा सँग चलिहों॥

स्रदासजी कहते हैं (श्रीरामकी बात सुनकर श्रीजानकीजी बोर्ली—)
हे श्रीरघुनायजी! ऐसा विचार आप चित्तमें मत रिलये। आपके समान
स्वामीको छोड़कर मेरी-जैसी दासी और कहीं आश्रय नहीं हे सकती। आपके अनुपम स्प्रैके समान स्वरूपको जब आँख भरकर देखती हूँ, उसी क्षण
मेरा हृदयकमल खिल उठता है और अपना जन्म सफल समझती हूँ।
(मेरे लिये तो) आपके चरणकमल ही सुखके समुद्र हैं। अतः मैं इस
बतका पालन कहँगी कि अपने सभी सुखोंको तिलाञ्जलि देकर बनकी विपत्तिमें
आपके सङ्ग चलुँगी।

### श्रीराम एवं माताका संवाद

राग सारंग

[ २३ ]

सुनि सुत स्थाम राम कहाँ जैहाँ। रिह चरनि लपटाय जनि दोड, निरिंख वदन पाछैं पिछतेहाँ॥ कोमल कमल सुभग सुंदर पद तरिन-तेज श्रीषम दुख पैहाँ। जिन विन छिन न विहात विलोकत, कैसें चौदस वरष वितेहाँ॥ चंपक कुसुम विसेष वरन तन, विपति मानि तुन-सेज विछेहाँ।

अति अनूप आनन रसना धरि कैसें जठर मूळ-फळ खेहो ॥ तिज मन मोह ईस-अभरन सिज, गिरि-कंदर जानकी वसेहो । फाटत नहीं वज्र की छतिया, अब मोहि नाथ अनाथ कहेहो ॥

कहा अपराध किए कौसल्या, पुत्र-विछोह दुसह दुख दैही। स्र्र-स्याम भुज गहें समझावत, तुम जननी मम छतहि वटैही॥

परम अभिराम पुत्र श्रीराम! सुनो, तुम कहाँ जाओगे ? (इतना कहकर) दोनों माताएँ (कौसल्या-सुमित्रा) चरणोंसे लिपटी रह गर्थी (और वोलीं) अब हमारा मुख देख लो (हमारे जीवनकी आशा नहीं है), अतः पीछे पश्चात्ताप करोगे (कि माताओंके मली प्रकार दर्शन नहीं कर सके)। तुम्हारे सुन्दर चरण कमलके समान कोमल तथा चमकीले हैं, (वनमें) गर्मीके दिनोंमें सूर्यकी (प्रचण्ड) धूपमें (जलती भूमिपर चलनेमें) कितना कष्ट पाओगे? जिन (माताओं) को देखे विना एक क्षण भी नहीं बीतने देते थे (सदा हमारे पास ही रहते थे) अब उनके बिना चौदह वर्ष कैसे बिताओगे? हाय! तुम्हारा शरीर तो चम्पाके फूलके से वर्णका है और अब विपत्ति समझकर (वनमें) तिनकोंकी शब्या विछाओगे (तिनकोंपर सोओगे)। इस अत्यन्त अनुपम सुलमें जिह्नापर रखकर (वनके कड़वेक्सले ) कन्द तथा फल कैसे खाओगे और वे तुम्हें कैसे पचेंगे? मनका मोह (स्नेह) छोड़कर शंकरजीके लिथे उचित आभूषण मस्मादिसे सजाकर

अब श्रीजनकनिदनीको पर्वतकी गुफामें वसाओगे ? हमारा यह हृदय वज्र-का बना है जो अब भी नहीं फटता, हाय ! हम सबके स्वामी (पालक) होकर भी अब तुम अनाथ कहे जाओगे ! इस कौसल्याने क्या अपराध किया है जो इसे पुत्र-वियोगका दारुण दुःख दोगे ? स्रदासजी कहते हैं— (श्रीरामने) माताओंको हाथ पकड़कर समझाया कि माँ ! तुम मेरे कर्मफलको बँटा लोगी (तुम्हें मेरे दुर्भाग्यसे ही कष्ट मिला है, पर तुम्हारे इस कष्टसे मेरा भाग्य बँट जायगा और मुझे कम दुःख होगा, अतः धैर्य धारण करो )।

#### श्रीराम-वचन लक्ष्मणके प्रति

राग गूजरी

[ 28 ]

तुम छिष्ठमन ! निज पुरिह सिधारों।
विद्युरन-भेंट देहु छघु वंधू, जियत न जैहै सूछ तुम्हारों॥
यह भावी कछु और काज है, को जो याको मेटनहारों।
याकों कहा परेखों-निरखों, मधु छीछर, सरितापित खारों॥
तुम मित करों अवज्ञा नृप की, यह दुख तो आगे कों भारों।
'सूर' सुमित्रा अंक दीजियों, कौसिल्याहि प्रनाम हमारों॥

स्रदासजी कहते हैं (माताओंसे विदा लेकर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा—) माई लक्ष्मण ! तुम अपने नगरको लौट जाओ (अयोध्यामें ही रहो)। मेरे छोटे माई ! अब पृथक होते समय मुझे अङ्कमाल दो (एक बार हृदयसे लगकर मिल लो)। तुम्हारे वियोगकी पीड़ा जीते-जी दूर नहीं होगी। यही होनहार (भाग्य-विधान) था और कुछ दूसरा काम भी (इसमें निहित) है। ऐसा कौन (समर्थ) है जो इसको मिटा सके। इस भाग्य-विधानका दुःख या शोच क्या करना है (यह तो सदासे ही अटपटा है। देखों नः) छोटे गड़्बोंका जल मीठा होता है और अपार समुद्र खारा है (यह विधिका अटपटा विधान ही तो है)। अतः तुम महाराज (पिता)

का अपमान मत करो । (ऐसा करनेपर) यह दुःख तो आगेके लिये (मेरे वनवाससे भी) भारी हो जायगा। (मेरी ओरसे) माता सुमित्राको अङ्कमाल देना और माता कौसल्याको मेरा प्रणाम कहना।

#### लक्ष्मणका उत्तर

राग सारंग

[ २५ ]

लिखिमन नैन नीर भरि आए। उत्तर कहत कळू नीहें आयो, रहे चरन लपटाए॥ अंतरजामी प्रीति जानि कै, लिखिमन लीन्हें साथ। 'सुरदास' रघुनाथ चले वन, पिता-वचन घरि माथ॥

(श्रीरामकी यह बात सुनकर) श्रीलक्ष्मणजीके नेत्रोंमें आँसू भर आये। उनसे कोई उत्तर देते नहीं बन पड़ा, (बड़े भाईके) चरणोंमें (केवल) लिपट गये। अन्तर्यामी श्रीरामने (उनके) प्रेमको समझकर श्रीलक्ष्मणजीको साथ ले लिया। स्रदासजी कहते हैं—पिताकी आज्ञा सिरपर धारण करके (सादर स्वीकार करके) श्रीरधुनाथजी वनको चल पड़े।

#### महाराज दशरथका पश्चात्ताप

राग कान्हरौ

[ २६ ]

फिरि-फिरि नृपति चलावत वात।

कहु री ! सुमित कहा तोहि पलटी, प्रान-जिवन कैसें बन जात ॥ है विरक्त, सिर जटा धरें, द्रुम-चर्म, भसा सव गात। हा हा राम, लखन अह सीता, फल-भोजन जु डसावें पात॥ बिन रथ रूढ़, दुसह दुख मारग, बिन पद-त्रान चलें दोउ श्रात। इहिं विधि सोच करत अतिहीं नृप, जानकि ओर निरक्षि बिलखात॥ इतनी सुनत सिमिट सव आए, प्रेम सहित धारे अँसुपात। ता दिन 'सूर' सहर सव चिकत, सवर-सनेह तज्यौ पितु-मात॥

महाराज दशरथ वार-वार रानी कैकेयीसे यही वात छेड़ते हैं—'अरी! वता तो सही, तुम्हारी सुन्दर मित कैसे पलट गयी? मेरे प्राण-जीवन वनमें कैसे जा रहे हैं ? हा राम! हा लक्ष्मण! हा जानकी! विरक्त होकर इन्होंने मस्तकपर जटाएँ रख लीं, पेड़ोंकी छाल पहन ली, सारे शरीरमें भस्म लगा ली, फलोंका मोजन करते हैं और पत्ते विछाकर सोते हैं। (महाराजको शोकके कारण मानसिक रूपमें ही यह सब प्रत्यक्ष-सा दीख रहा है।) विना रथपर चढ़े असहनीय कप्टोंसे भरे मार्गमें दोनों माई विना पैरोंमें जूते पहने (नंगे पैर) चले जा रहे हैं।' इस प्रकार महाराज अत्यन्त शोक करते हैं और श्रीजानकीजीकी ओर देखकर क्रन्दन करने लगते हैं। सूरदास-जी कहते हैं—महाराजका यह विलाप सुनकर (राजसदनके) सब लोग वहाँ आकर एकत्र हो गये। प्रेमके कारण सबके आँसू वह रहे थे। सारा नगर उस दिन चिकत (शोकविमोहित) हो रहा था—'माता-पिताने भी चैर्य और प्रेम छोड़ दिया ?' (लोग यही सोच रहे थे)।

#### राम-वन-गमन

राग नट

[ २७ ]

आजु रघुनाथ पयानौ देत।
विद्वल भए स्रवन सुनि पुरजन, पुत्र-पिता को हेत॥
ऊँचें चिं दसरथ लोचन भरि सुत-मुख देखे लेत।
रामचंद्र-से पुत्र विना में भूँजव क्यों यह खेत॥
देखत गमन नैन भरि आए, गात गह्यौ ज्यों केत।
तात-तात कहि वैन उचारत, है गए भूप अचेत॥

कटि-तट तून, हाथ सायक-धनु, सीता-वंधु समेत। 'सूर' गमन गह्नर कों कीन्हों जानत पिता अचेत॥

आज श्रीरघुनाथ प्रस्थान कर रहे हैं, यह बात कानोंसे सुनकर और पिता-पुत्रका परस्पर प्रेम देखकर सभी नगरवासी बेसुध हो गये। महाराज दशरथ (राजमवनमें) ऊँचाईपर चढ़कर पुत्रका मुख (आज मली प्रकार अन्तिम बार) देख ले रहे हैं। (वे कहते हैं—) 'श्रीरामचन्द्र-जैसे पुत्रके विना में इस राज्यका उपभोग क्योंकर करूँगा १' श्रीरामको वन जाते देखकर उनके नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर ऐसा विवर्ण हो गया जैसे चन्द्रमाको राहुने पकड़ लिया हो। 'बेटा! बेटा!' कहकर पुकारते हुए महाराज मूर्च्छित हो गये। सूरदासजी कहते हैं—कटिमें तरकस बाँधे, हाथोंमें धनुष-वाण लिये श्रीराम, सीताजी तथा छोटे भाई लक्ष्मणके साथ, यह जानते हुए भी कि पिता मूर्च्छित हो गये हैं (पिताके सत्यकी रक्षाके लिये) वनको चल पड़े।

#### लक्ष्मण-केवट-संवाद

राग मारू

[ 26 ]

लै भैया केवट ! उतराई ।

महाराज रघुपति इत ठाढ़े, तें कत नाव दुराई ॥
अविहं सिला तें भई देव-गति, जब पग-रेनु छिवाई ।
हों कुढ़ंव काहें प्रतिपारों, वैसी मित है जाई ॥
जाकी चरन रेनु की मिह में, सुनियत अधिक वड़ाई ।
'स्रदास' प्रभु अगनित मिहमा, वेद-पुरानिन गाई ॥

(श्रङ्गवेरपुरमें श्रीलक्ष्मणजी केवटसे कह रहे हैं—) 'भैया केवट! तू अपनी उतराई (गङ्गा पार करनेकी मजदूरी) पहले ही ले ले। यहाँ महाराज श्रीरघुनायजी (पार होनेके लिये) खड़े हैं। तुमने नौका छिपा क्यों दी ?' (यह सुनकर केवट कहता है—) 'जय इन्होंने अपने चरणोंकी धूलिका स्पर्श कराया, तय अभी-अभी (कुछ ही दिन पहले) तो एक पत्थरकी शिला देव-नारी बनकर देवगतिको प्राप्त हो गयी है; कहीं मेरी नौका भी वैसी न हो जाय। (वैसा होनेपर) मैं अपने कुटुम्बका पालन-पोषण किसके द्वारा करूँगा।'स्रदासजी कहते हैं—जिनकी चरण-धूलिकी पृथ्वीमें (ऐसी) अपार बड़ाई सुनी जाती है, उन प्रभुकी महिमा तो अगणित है, वेद-पुराणोंने उसका गान किया है?

> केवट-विनय राग कान्हरौ

नौका हों नाहीं लै आऊँ।

प्रगट प्रताप चरन को देखों, ताहि कहाँ पुनि पाऊँ॥

क्रपासिंधु पे केवट आयो, कँपत करत सो वात।

चरन परिस पाषान उड़त है, कत वेरी उड़ि जात॥

जो यह वध्र होइ काहू की, दारु-खरूप धरं।

छूटै देह, जाइ सरिता तिज, पग सों परस करें॥

मेरी सकल जीविका यामें, रघुपित मुक्त न कीजै।

'सूरजदास' चढ़ी प्रभु पार्छे, रेनु पखारन दीजै॥

कृपासिन्धु श्रीरामके पास केवट आया। वह वात करते हुए भी (भयसे) काँप रहा था। (उसने कहा—) भी नौका नहीं ले आऊँगा। आपके चरणोंका प्रत्यक्ष प्रभाव मैंने देखा है; आपके चरणोंका स्पर्श पाकर तो पत्थर (स्त्री वनकर) उड़ जाता है, फिर वेरकी लकड़ीसे बनी नौकाको उड़ जानेमें क्या देर लगेगी? अभी तो यह नौका लकड़ीके रूपमें है; किंतु यदि (आपके चरणोंके छू जानेसे) इसका यह रूप छूट जाय और गङ्गाजीको छोड़कर यह किसीकी स्त्री बनकर चली जाय तो फिर उसे मैं कहाँ पाऊँगा। मेरी तो सब आजीविका इस नौकासे ही है, इसलिये हे रघुनाय-

जी ! इसे मुक्त मत कीजिये। 'सूरदासजी कहते हैं—(केवटने आग्रह किया) 'स्वामी! नौकापर आप पीछे चढ़ियेगा, पहले अपने चरणोंकी धूलि मुझे धो लेने दीजिये। '

> राग रामकली ि ३० ो

मेरी नौका जिन चढ़ों त्रिभुवनपति राई।
मो देखत पाहन तरे, मेरी काठ की नाई॥
में खेई ही पार कों, तुम उछि मँगाई।
मेरी जिय यों ही डरे, मित होहि सिछाई॥
में निरवल, वित-वल नहीं, जो और गढ़ाऊँ।
मो कुटुंव याही लग्यों, ऐसी कहँ पाऊँ॥
में निरधन, कछु धन नहीं, परिवार घनेरी।
सेमर-ढाकि काढि कें, बाँघों तुम वेरी॥
वार-वार श्रीपित कहैं, धीवर नहिं मानै।
मन प्रतीति निंह आवई, उड़िवौ ही जानै॥
नेरें ही जलधाह है, चलौ, तुम्हें वताऊँ।
'स्रदास' की वीनती, नीकें पहुँचाऊँ॥

(केवट कहता है—) 'हे खामी! हे त्रिभुवननाथ! (कृपा करके) मेरी नौकापर मत चिढ़िये। मेरे देखते-देखते (आपके चरणोंके स्पर्शते) पत्थरकी मुक्ति हो गयी, मेरी नौका तो लकड़ीकी बनी है। मैंने तो उस पार ले जानेके लिये खेना प्रारम्भ किया था, आपने इसे लौटाकर यहाँ मँगवा लिया। कहीं उस शिलाकी-सी दशा इसकी भी न हो जाय, मेरा इदय इसी बातसे भयभीत हो रहा है। मैं निर्वल हूँ (खयं दूसरी नौका गढ़ नहीं सकता); धनका बल भी मेरे पास नहीं जो (दूसरोंसे) दूसरी मढ़वा लूँ। मेरा कुदुम्ब इसीके आश्रित है (इसीपर कुदुम्बका निर्वाह निर्मर

है), ऐसी नौका में (फिरसे) कहाँ पाऊँगा है में निर्धन हूँ, मेरे पास धन नहीं (कि बैठे खा सकूँ) और परिवार बहुत बड़ा है। (आपको गङ्गापार ही तो होना है) सेमर और डाककी डालियाँ काटकर आपके लिये एक वेड़ा बाँध दूँ (और उसपर बैठकर आप पार हो जायँ)। श्रीराम बार-बार अनुरोध करते हैं; किंतु केवट उनकी बात मानता नहीं है। उसके मनमें विश्वास नहीं होता, वह तो (शिलाका) उड़ना ही जानता है (और उसी प्रकार नौका उड़ जायगी, यह शङ्का किये अड़ा है)। स्रदासजी कहते हैं—उसने कहा—'प्रमो! मेरी यह प्रार्थना है कि पास ही थाह मिलने (पैदल चलकर पार होने) योग्य जल है; आप मेरे साथ चलें, वह स्थान आपको बता दूँ और (स्वयं साथ चलकर) आपको मली प्रकार (पार) पहुँचा दूँ।'

पुरवधू-प्रश्न

[ ३१ ]

सखी री ! कौन तिहारे जात ।
राजिवनैन धनुष कर लीन्हे, वदन मनोहर गात ॥
लिज्जित होहिं पुरवधू पूछें, अंग-अंग मुसकात ।
अति मृदु चरन पंथ वन-विहरत, सुनियत अद्भुत बात ॥
सुंदर तन, सुकुमार दोउ जन, सूर-किरिन कुम्हिलात ।
देखि मनोहर तीनों मूरति, त्रिविध-ताप तन जात ॥

(वनके मार्गमें) ग्रामीण नारियाँ पूछनेमें लिजत होती हुई (संकोच-के साथ) पूछती हैं, (पूछते समय) उनका अङ्ग-अङ्ग मुसकरा रहा है (प्रत्येक अङ्गमङ्गीसे लजा एवं आनन्द व्यक्त हो रहा है। वे श्रीजानकी-जीसे पूछती हैं—) हे सली! ये (मार्गमें) चलते हुए (दोनों कुमार) तुम्हारे कौन लगते हैं? इनके नेत्र कमलके समान (सुन्दर) हैं, वड़ा ही मनोहारी मुख और शरीर है, हाथोंमें धनुष लिये हुए हैं। यह बहुत अद्भुत बात मुनी (देखी)जा रही है कि ये अत्यन्त कोमल चरणोंसे वनके मार्गमें घूम रहे हैं। (बड़ा) सुन्दर शरीर है, दोनों ही कुमार इतने सुकुमार हैं कि सूर्यकी किरणोंके लगनेसे ही कुम्हिला जाते हैं। सुरदासजी कहते हैं—( श्रीराम, लक्ष्मण और जानकीजी—) इन तीनों मनोहर मूर्तियोंको देखनेसे शरीरके तीनों (आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक) संताप दूर हो जाते हैं।

## राग गौरी

#### [ ३२ ]

अरी अरी सुंदरि नारि सुहागिनि, लागैं तेरे पाउँ। किहिं घाँ के तुम वीर वटाऊ, कौन तुम्हारी गाउँ॥ उत्तर दिसि हम नगर अजोध्या, है सरजू के तीर। वढ़ कुल, वड़े भूप दसरथ सखि, वड़ो नगर गंभीर ॥ कौनें गुन वन चली वधू तुम, किह मोसों सित भाउ। वह घर-द्वार छाँड़ि के सुंदरि, चली पियादे पाँउ॥ सासु की सौति सुहागिनि सो सखि, अतिहिं पीय की प्यारी। अपने सुत कों राज दिवायी, हम कों देस निकारी॥ यह विपरीति सुनी जव सवहीं, नैननि ढारची नीर। आज़ सखी चलु भवन हमारे, सहित दोड रघुवीर ॥ वरष चतुरदस भवन न वसिहैं, आज्ञा दीन्ही राइ। उन के वचन सत्य करि सजनी, वहुरि मिलैंगे आइ॥ विनती विहाँसि सरस मुख सुंदरि, सिय सौं पूछी गाथ। कौन वरन तुम देवर सखि री, कौन तिहारी नाथ॥ कटि-तट पट पीतांबर काछे, धारे धनु-तूनीर। गौर-वरन मेरे देवर सखि, पिय मम स्याम-सरीर ॥ तीनि जने सोभा त्रिलोक की, छाँड़ि सकल पुर-धाम। 'स्रदास' प्रभु-रूप चिकत भए, पंथ चलत नर-वाम ॥

(भोली ग्राम-नारियोंने श्रीजानकीजीको सम्बोधित करके पूछा-) 'हे सौभाग्यवती सुन्दरी नारी! हम (सव) तुम्हारे पैर पड़ती हैं (कृपा करके यह बता दो-) तुम और ये वीर ( तुम्हारे साथके दोनों ) यात्री किस ओर-के हैं ? तुम्हारा कौन-सा गाँव है ?' ( श्रीजानकीजीने उत्तर दिया—) प्सिखियो ! यहाँसे उत्तर दिशामें सरयू-िकनारे हमारा नगर अयोध्या है । (वह कोई गाँव नहीं है) वहाँ बहुत अधिक लोग रहते हैं, वहाँके महाराज दशरथ सबसे बड़े राजा हैं, वह बहुत बड़ा और बनी बस्तीका नगर है।' (यह सुनकर ग्राम्य नारियोंने फिर पूछा-) वहू ! हमें सच्चे भावसे वता दो कि किस गुण (दोष) के कारण तुम वनमें जा रही हो ? हे सुन्दरी ! ( अपने ऐसे बड़े नगरका ) वह घर-द्वार छोड़कर तुम पैदल क्यों जा रही हो ?' ( श्रीजानकीजीने कहा-) 'सिखयो ! मेरी सासकी सौभाग्यवती सौत अपने पति (मेरे श्वग्रुर) की अत्यन्त प्यारी हैं। उन्होंने अपने पुत्रको राज्य दिलवाया और हमलोगोंको देश-निकाला ।' जब यह उलटी ( दु:खपूर्ण ) बात सबने सुनीं, तब वे आँखोंसे आँसू बहाने लगीं ( और आग्रहपूर्वक बोर्ली—) 'हे सखी! दोनों रघुवीर कुमारोंके साथ आज हमारे घर चलो ।' ( श्रीजानकीजीने कहा-) 'महाराजने चौदह वर्ष वनमें रहनेकी आज्ञा दी है, अतः (इस अवधिमें) हम किसीके घर नहीं रह सकते। सिखयो ! उन ( महाराज ) के वचनोंको सत्य करके लौटकर फिर तुमसे मिल्ँगी ।' सुन्दरी ग्राम-नारियोंने हँसकर प्रेमपूर्वक प्रार्थनाके स्वरमें श्रीजानकीजीसे यह वात पूछी- 'सखी ! तुम्हारे देवर किस वर्णके हैं और तुम्हारे स्वामी कौन हैं ?' ( श्रीजानकीजीने बताया-) 'सिखयो ! ये जो दोनों भाई कमरमें पीताम्बर पहने, धनुष और तरकस लिये हैं, उनमें गौर वर्णवाले मेरे देवर हैं और स्थाम अङ्गवाले मेरे पतिदेव हैं। स्रदासजी कहते हैं-ये तीनों ही पथिक त्रिलोकी शोभा हैं। ( आज ) ये अपने नगर एवं भवनादि सभी ऐश्वयोंका त्याग करके (वनके) मार्गमें चल रहे हैं। पथके सभी नर-नारी प्रभुके परम सुन्दर रूपको देखकर चिकत हो रहे हैं।

राग घनाश्री

[ ३३ ]

किह धों सखी ! वटाऊ को हैं ।
अद्भुत वधू लिए सँग डोलत, देखत त्रिभुवन मोहें ॥
परम सुसील सुलच्छन जोरी, विधि की रची न होइ ।
काकी तिन कों उपमा दीजै, देह धरे धों कोइ ॥
इन मैं को पति आहिं तिहारे, पुरजनि पूछें धाइ ।
राजिवनैन मैन की मूरति, सैननि दियौ वताइ ॥
गईं सकल मिलि संग दूरि लों, मन न फिरत पुर-वास ।
'सुरदास' खामी के विद्युरत, भरि-भरि लेति उसास ॥

(ग्रामके लोग दौड़कर पास जाते हैं और ग्राम-नारियाँ श्रीजानकीजीसे पूछती हैं—) 'हे सखी! बताओ तो, ये यात्री कौन हैं ! (तुम्हारीजैसी) अद्भुत (सुन्दरी) बहूको साथ लिये घूम रहे हैं। ये (अपने)
दर्शनसे त्रिभुवनको मोहे लेते हैं। यह परम सुशील एवं सुन्दर लक्षणोंवाली
जोड़ी ब्रह्माजीकी रची हुई नहीं हो सकती। इनको किसकी उपमा दी
जाय, ये तो शरीर धारण किये हुए न जाने कौन हैं। इनमें तुम्हारे
पतिदेव कौन हैं !? (श्रीजानकीजीन) संकेतसे कमललोचन मूर्तिमान् कामदेवके समान श्रीरामको बता दिया। स्रदासजी कहते हैं—वे सव (ग्रामनारियाँ) एकत्र होकर दूरतक साथ गर्यो। अपने ग्राम एवं घरोंको लौटनेका उनका मन नहीं होता था। त्रिभुवननाथ श्रीरामके अलग होनेपर वे
बार-बार दीर्घ श्वास लेने लगीं।

#### दशरथ-तन-त्याग

राग धनाश्री

[ 38 ]

तात-वचन रघुनाथ माथ धरि, जब वन गौन कियौ। मंत्री गयौ फिरावन रथ छै, रघुवर फेरि दियौ॥ भुजा छुड़ाइ, तोरि तृन ज्यों हित, कियो प्रभु निटुर हियो। यह सुनि भूप तुरत तनु त्याग्यो, विछुरन-ताप-तयो॥ सुरित-साल-ज्वाला उर अंतरः ज्यों पावकहि पियो। इहिं विधि विकल सकल पुरवासी, नाहिन चहत जियो॥ पसु-पंछी तृन-कन त्याग्यो, अरु वालक पियो न पयो। 'सुरदास' रघुपित के विछुरें, मिथ्या जनम भयो॥

पिताकी आज्ञा सिरपर चढ़ाकर जब श्रीरघुनाथ वनके लिये चल पड़े तब मन्त्री सुमन्त्र रथ लेकर उन्हें लौटा लाने गये; किंतु श्रीरघुवीरने उन्हें (अयोध्या) लौटा दिया। (लौटकर सुमन्त्रने महाराजसे कहा—) प्रभु (श्रीराम) ने तो अपना हृदय निष्ठुर बना लिया (मेरी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की); प्रेमको तिनकेके समान तोड़कर, हाथ छुड़ाकर वे चले गये।' यह सुनते ही वियोगके संतापसे तप्त शरीरको महाराजने तुरंत छोड़ दिया (उनका परलोकवास हो गया) और अयोध्याके सभी निवासी ऐसे व्याकुल हो गये जैसे उन्होंने अग्नि-पान कर लिया हो और वही हृदयमें श्रीरामके स्मरणकी वेदनाके रूपमें अपनी लपटोंसे हृदयको जला रहा हो, कोई भी (नागरिक) जीवित रहना नहीं चाहता था। पशुओंन घास चरना छोड़ दिया, पक्षियोंने दाने चुगने त्याग दिये, शिशुओंतकने दूध नहीं पिया। सूरदासजी कहते हैं—श्रीरघुपतिका वियोग होनेसे यह जीवन ही व्यर्थ हो गया।

[ ३५ ]

राजा तेल-द्रोनि में डारे।
सात दिवस मारग में वीते, देखे भरत पिआरे॥
जाइ निकट हिय लाइ दोड सिस्तु, नैन उमँग जलधारे।
कुसलछेम पूँछत कौसिल्या राजा कुसल तिहारे॥
कुसल राम लछमन वैदेही, ते हैं पान हमारे।
कुसलछेम अवध के पुरजन दासि-दास प्रतिहारे॥

कुसल राम लछमन वैदेही, तुम हित काज हँकारे। 'सूर' सुमंत ज्ञानि ज्ञानाद्धत महिमा समय विचारे॥

महाराज दशरथका शरीर तेल्से भरी नौकामें रख दिया गया। (निनहालसे आनेमें) मार्गमें ही सात दिन वीत गये, तब (माता कौसल्याने) प्यारे भरतको (अयोध्या आनेपर) देखा। माता कौसल्या पास गयीं और उन्होंने दोनों वालकों (भरत-शत्रुध्न) को हृदयसे लगा लिया, उनके नेत्रोंसे ऑस्की धारा उमड़ पड़ी। माता कौसल्यासे भरतजी कुशल-मङ्गल पूछने लगे—'आपके महाराज (हमारे पिता) कुशलपूर्वक तो हैं ? श्रीराम, लक्ष्मण और जानकीजी कुशलसे हैं ? वे तो हमारे प्राण ही हैं। अयोध्याके नगरवासी, दास-दासियाँ और रक्षकलोग तो कुशलसे हैं ?' (माता! आप रो क्यों रही हैं ?) स्रदासजी कहते हैं—(माता कौसल्याने इतना ही कहा—) श्रीराम, लक्ष्मण और जानकी कुशलपूर्वक हैं। मन्त्री सुमन्त्र ज्ञानी हैं, उनके शानकी महिमा अद्भुत है, समयका विचार करके तुम्हारे भलेके लिये ही उन्होंने तुम (दोनों भाइयों) को बुलवाया है।' (तालर्य यह कि अब तुम मन्त्रीकी सम्मतिके अनुसार कार्य करना।)

## कौसल्या-विलाप, भरत-आगमन

राग गूजरी

[ ३६ ]

रामिह राखों कोऊ जाइ।
जव लिंग अरत अजोध्या आयें, कहित कौसिला माइ॥
पठवी दूत अरत कों ल्यावन, वचन कह्यों विल्लाइ।
दस्तरथ-वचन राम वन गवने, यह किह्यों अरथाइ॥
आए अरत, दीन हैं वोले, कहा कियों कैकइ माइ।
हम सेवक, वे त्रिभुवनपति, कत स्वान सिंह-वलि खाइ॥
आजु अजोध्या जल निंह अँचवों, मुख निंह देखों माइ।
स्रदास राघव-विछुरन तें, मरन मली दव लाइ॥

(महाराज दशरथका शरीर छूट जानेपर) माता कौसल्या कहने लगीं— 'जवतक भरतलाल अयोध्या आ जायँ, तवतकके लिये कोई जाकर श्रीरामको रोक लो।' विलाप करते हुए माताने कहा— 'भरतको ले आनेके लिये दूत मेजो! यह समझाकर कह देना कि महाराज दशरथकी आशासे श्रीराम बनको चले गये।' (समाचार पाकर) श्रीभरतजी अयोध्या आ गये और (माता कौसल्यासे) दीन होकर (बड़ी करुणासे) बोले— 'माता कैकेयीने यह क्या किया? हम (दोनों भाई) तो सेवक हैं और वे (श्रीरघुनाथजी) त्रिभुवनके स्वामी हैं। मला, कुत्ता सिंहका उपहार कैसे खा सकता है? (में श्रीरघुनाथके राज्यका उपभोग कैसे कर सकता हूँ?)' सरदासजी कहते हैं— (श्रीभरतजीने प्रतिज्ञा की) आज अयोध्यामें जलका आचमनतक नहीं करूँगा और न माता कैकयीका मुख देलूँगा। श्रीरघुनाथ-जीके वियोगकी अपेक्षा तो अग्नि जलाकर (चितामें जलकर) मर जाना मला है।'

## भरत-वचन माताके प्रति

राग केदारी

तें कैकई कुमंत्र कियों।
अपने कर किर काल हँकान्यों, हठ किर नृप-अपराध लियों॥
श्रीपति चलत रह्यों किह कैसें, तेरों पाहन-किर्वि हियों।
मो अपराधी के हित कारन, तें रामिह बनवास दियों॥
कौन काज यह राज हमारें, इहिं पावक परि कौन जियों?
लोटे 'सूर' धरनि दोउ बंधू, मनो तपत विष विषम पियों॥

(भरतजी कैकेयी मातासे कहते हैं—) 'कैकेयी ! तूने बहुत बुरा विचार किया। अपने हाथसे तूने कालरूपी हाथीको बुलवाया और दुराग्रह करके महाराजकी मृत्युका पाप अपने सिर लिया। वता तो ! श्रीरामके (वन) जाते समय तेरा पत्थरके समान कठोर हृदय (फट नहीं गया !) बचा कैसे रहा ! मुझ पापीके प्रेमके कारण तूने श्रीरामको वनवास दे दिया ! यह राज्य मेरे किस काम आयेगा ? इस ( राज्य-लोभरूपी ) अग्निमें पड़कर कौन जीवित रह सका है ?' सूरदासजी कहते हैं—दोनों भाई इस प्रकार भूमिमें पड़कर तड़पने लगे, जैसे भयानक विष पी लिया हो और उसकी ज्वालासे दग्ध हो रहे हों।

राग सोरट

राम जू कहाँ गए री माता ?
स्नौ भवन, सिंहासन स्नौ, नाहीं दसरथ ताता ॥
धृग तव जन्म, जियन धृग तेरी, कही कपट-मुख वाता ।
सेवक राज, नाथ वन पठए, यह कव लिखी विधाता ॥
मुख-अर्रावंद देखि हम जीवत, ज्यों चकोर सिंस राता ।
'स्रदास' श्रीरामचंद्र वितु कहा अजोध्या नाता ॥

स्रदासजी कहते हैं—( श्रीभरतजीने फिर कैकेयी मातासे कहा—) 'अरी माता! श्रीरामजी कहाँ गये? यह राजभवन सुनसान हो गया। राज-सिंहासन स्ना हो गया। पिता महाराज दश्य भी नहीं रहे ( यह सब तूने क्या किया )! तेरे जन्मको धिक्कार है! तेरे जीवित रहनेको धिक्कार है! जो तूने (अपने) कपट भरे मुखसे ऐसी बात कही। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीने ( भी ) ऐसा विधान कव लिखा है कि सेवकके लिये तूने राज्य माँगा और खामीको वनमें भेज दिया! जैसे चकोर चन्द्रमासे अनुराग करता है, वैसे ही जिनका मुख-कमल देखकर हम जीवित रहते हैं, उन श्रीरामके बिना अयोध्यासे हमारा क्या सम्बन्ध।

महाराज दश्ररथकी अन्त्येष्टि राग कान्हरी

[ 38 ]

गुरु वसिष्ठ भरतिह समुझायौ। राजा कौ परलोक सँवारौ, जुग-जुग यह चिल आयौ॥ चंदन अगर सुगंध और घृत, विधि करि चिता बनायौ।
चले विमान संग गुरु-पुरजन, तापर नृप पौढ़ायौ॥
भसा अंत तिल-अंजलि दीन्हीं, देव विमान चढ़ायौ।
दिन दस लों जलकुंभ साजि सुचि, दीप-दान करवायौ॥
जानि एकादस विप्र बुलाए, भोजन वहुत करायौ।
दीन्हौ दान वहुत नाना विधि, इिंह विधि कर्म पुजायौ॥
सव करत्ति कैंकई के सिर, जिन यह दुख उपजायौ।
इिंह विधि 'सूर' अयोध्या-बासी, दिन-दिन काल गँवायौ॥

गुरु विशिष्ठजीने भरतजीको समझाया— ( जीवन-मरणका यह कम ) युग-युगसे ( अनादिकालसे ) चला आ रहा है, ( अतः शोक छोड़कर ) अब महाराजके परलोकको सुधारो ( उनका अन्त्येष्टि-संस्कार करो ! )' ( गुरुकी आज्ञा मानकर भरतजीने ) चन्दन, अगुरु आदि सुगन्धित काष्टोंसे विधिपूर्वक चिता बनवायी और घृतादि पदार्थ उसमें डाले । महाराजके विमान ( शव-यात्रा ) के साथ गुरु विसष्ठ और सभी नगरवासी चले तथा उस चितापर महाराजके शरीरको सुला दिया। शरीरके भस्म हो जानेपर सबने तिलाञ्जलि दी। महाराजको तो देवता विमानमें बैठाकर देवलोक ले गये। ( भरतजीने ) दस दिनतक जलभरा घड़ा सजाया ( घट-बन्धन कर्म पूरा किया ) और वहाँ दीप-दान करते रहे । एकादशाहके दिनको समझकर ( शास्त्रानुसार उसका निश्चय करके ) उस दिन ब्राह्मणोंको निमन्त्रित किया और उन्हें नाना प्रकारके भोजनोंसे तृप्त किया। अनेक प्रकारके दान उन्हें दिये। इस प्रकार अन्त्येष्टि-कर्म सम्पूर्ण किया। सूरदासजी कहते हैं—इन सत्र दुःखोंका दोष कैकेयीके सिर गया, जिन्होंने इस दुःखको उत्पन्न किया था। इस प्रकार अयोध्यावासियोंने किसी प्रकार एक-एक दिन गिनकर इतना समय व्यतीत किया।

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

#### भरतका चित्रकूट-गमन

राग सारंग

[ 80 ]

राम पै भरत चले अतुराइ।

मनहीं मन सोचत मारग में, दई! फिरें क्यों राघवराइ॥
देखि दरस चरननि लपटाने, गदगद कंठ न कछु कहि जाइ।
लीनौ हृदय लगाइ 'सूर' प्रभु, पूछत भद्र भए क्यों भाइ ?॥

(पिताका अन्त्येष्टि-कर्म पूरा हो जानेपर) श्रीभरतलाल बड़ी आतुरतापूर्वक श्रीरामके पास चले। मार्गमें मन-ही-मन वे यही चिन्ता कर रहे थे—'हे विधाता! श्रीराधवेन्द्र कैसे लौटें ?' (चित्रकूट पहुँचकर) दर्शन करके श्रीरामके चरणोंमें लिपट गये, उनका कण्ठ गद्गद हो रहा या और वे कुछ बोल नहीं पाते थे। सूरदासजी कहते हैं—प्रमुने माईको हृदयसे लगा लिया और पूछने लगे—'भैया! तुमने सिर क्यों मुँडवा लिया ?'

राग केदारी

[ 88 ]

भ्रात-मुख निरिख राम बिल्लाने।
मुंडित केस सीस, विह्वल दोउ, उमँगि कंठ लपटाने॥
तात-मरन सुनि स्रवन कृपानिधि घरनि परे भुरझाइ।
मोह-मगन, लोचन जल-धारा, विपति न हृदय समाइ॥
लोटित घरनि परी सुनि सीता, समुझित निर्हे समुझाई।
दारुन दुख द्वारि ज्यों तृन-वन, नािहन बुझित बुझिई॥
दुरलम भयौ दरस दसरथ कौ, सो अपराध हमारे।
'सुरदास' स्वामी करुनामय, नैन न जात उघारे॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

माई ( भरतजी ) का मुख देखकर श्रीराम उद्दून करने लगे। दोनों भाइयोंके मस्तकके केश मुण्डित हो चुके थे, वे अत्यन्त व्याकुल होकर आतुरतापूर्वक श्रीरामके गले लिपट गये थे। कृपानिधान श्रीरामने जैसे ही पिताकी मृत्यु कानोंसे सुनी, वे मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। शोकमें मग्न होकर नेत्रोंसे अशुधारा बहाने लगे, पीड़ा हृदयमें समा नहीं रही थी। श्रीजानकीजी यह समाचार सुनकर (व्याकुल होकर) पृथ्वीपर पछाड़ें खाने लगीं, समझानेसे भी समझती नहीं थीं ( उन्हें धैर्य नहीं होता था )। जैसे तृणोंके ( कास या मूँजके ) वनमें दावाग्नि लग जाय और बुझानेपर भी न बुझे, ऐसा ही दारुण दुःख यह आया। सूरदासजी कहते हैं—करुणामय प्रभुसे नेत्र भी खोले नहीं जाते थे। वे यही सोच रहे थे कि महाराज दशरथका दर्शन अब दुर्लभ हो गया और वह मेरे ही दोषसे।

## श्रीराम-भरत-संवाद

राग केदारी

[ ४२ ]

तुमिह विमुख रघुनाथ, कौन विधि जीवन कहा वने। चरन-सरोज विना अवलोके, को छुख धरिन गने॥ हठ किर रहे, चरन निहं छाँड़े, नाथ तजौ निठुराई। परम दुखी कौसल्या जननी, चलौ सदन रघुराई॥ चौदह बरष तात की आज्ञा, मोपै मेटि न जाई। 'सूर' स्वामि की पाँवर सिर धरि, भरत चले विलखाई॥

( श्रीभरतजी बोले )—'श्रीरघुनायजी ! आपसे विमुख होकर किस प्रकार जीवित रहा जा सकता है, आपके चरणकमलोंको देखे बिना इस पृथ्वीके मुखोंकी भला, कौन परवा करेगा !' ( यह कहकर ) आग्रहपूर्वक चरणोंको पकड़े रहे, उन्हें छोड़ा नहीं ( और प्रार्थना करने लगे—) 'स्वामी ! अब निष्दुरता छोड़ दो ! माता कौसल्या अत्यन्त दुखी हो रही हैं, अतः

श्रीरघुनायजी ! अव आप घर लौट चलें।' (यह सुनकर श्रीरामजीने कहा)— 'पिताकी आज्ञा चौदह वर्ष वनमें रहनेकी है, वह मुझसे तोड़ी नहीं जाती।' स्रदासजी कहते हैं—( विवश होकर ) विलाप करते हुए भरतजी स्वामी (श्रीराम) की चरणपादुका मस्तकपर रखकर ( अयोध्या ) लौट चले।

रामोपदेश भरतके प्रति

राग मारू

वंधू, करियो राज सँभारें।
राजनीति अरु गुरु की सेवा, गाइ-विप्र प्रतिपारें॥
कौसल्या-कैकई-सुमित्रा-दरसन साँझ-सवारें।
गुरु वसिष्ठ और मिलि सुमंत सौं, परजा-हेतु विचारें॥
भरत-गात सीतल हैं आयौ, नैन उमँगि जल ढारे।
'सूरदास' प्रभु दई पाँवरी, अवधपुरी पग धारे॥

(श्रीरामजीने चलते समय भरतजीको समझाया—) 'भाई! राजकार्य सावधानीसे करना। राजनीतिके अनुसार व्यवहार करना, गुरुकी सेवा करना, गौ तथा ब्राह्मणोंका पालन करना। कौसल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा—तीनों ही माताओंका प्रातः-सायं दर्शन कर लिया करना ( उनकी देख-माल रखना )। गुरु वसिष्ठजी तथा ( मन्त्री ) सुमन्त्रसे मिलकर प्रजाके हितका विचार करना।' (यह सुनकर ) भरतजीका शरीर शिथिल हो गया, उनके नेत्रोंसे आँस्की धारा उमड़ चली। स्र्रदासजी कहते हैं—श्रीरामने अपनी चरणपादुका उन्हें दी, ( उसे लेकर ) वे अयोध्या लौटे।

भरत-विदा

राग सारंग

[88]

राम यों भरत वहुत समझायौ। कौसिल्या, कैंकई, सुमित्रहि, पुनि-पुनि सीस नवायौ॥ गुरु बिसष्ठ अरु मिलि सुमंत सों, अतिहीं प्रेम वढ़ायो । बालक प्रतिपालक तुम दोऊ, दसरथ-लाड़ लड़ायो ॥ भरत-सत्रुह्न कियो प्रनाम, रघुवर तिन्ह कंठ लगायो । गदगद गिरा, सजल अति लोचन, हिय सनेह-जल छायो ॥ कीजे यहै विचार परसपर, राजनीति समुझायो । सेवा मातु, प्रजा-प्रतिपालन, यह जुग-जुग चिल आयो ॥ चित्रकृट तें चले खीन-तन, मन विस्नाम न पायो । 'स्रदास' वलि गयो राम कें, निगम नेति जिहिं गायो ॥

श्रीरामने इस प्रकार श्रीभरतजीको बहुत समझाया। (फिर) माता कौसल्या, कैकेयी और सुमित्राके चरणोंमें वार-वार मस्तक झकाकर उनकी वन्दना की। गुरु विरिष्ठजी तथा मन्त्री सुमन्त्रसे मिलकर उनके प्रेमको अत्यन्त बढ़ा दिया। (उनसे बोले)—'आप दोनोंने पिता दशरथजीके समान इम वालकोंका प्यार-दुलार किया है, हमारा पालन करनेवाले तो अव (भी) आप (ही) दोनों हैं।' भरत और शतुप्तने (चलते समय) प्रणाम किया, श्रीरश्चनाथने दोनों भाइयोंको गले लगा लिया। वाणी गद्गद हो गयी, नेत्रोंमें अश्रु भर आये, प्रेमके रससे हृदय उमड़ पड़ा। (भाइयोंको) राजनीति समझाते हुए बोले—'परस्पर (मिलकर) यही विचार करना कि माताओंकी सेवा और प्रजाका पालन—यही युगयुगसे चलता आया (राजाका) सनातन धर्म है।' (इस प्रकार विदा होकर भरत-शतुष्त) चित्रकूटसे क्षीण-शरीर होकर लौटे, उनके मनको शान्ति नहीं मिली थी। स्रदासजी कहते हैं—मैं तो श्रीरामपर न्योछावर हूँ; जिनका वर्णन वेद भी 'नेति-नेति' (इनकी महिमाका अन्त नहीं) कहकर करते हैं।

## अर्ण्यकाण्ड रार्पणखा-नासिकोच्छेदन

राग मारू [ ४५ ]

दंडक वन आए रघुराई।
काम-विवस व्याकुळ उर अंतर, राच्छिस एक तहाँ चिळ आई॥
हँसि किह कछू राम सीता सों, तिहि ळिछिमन के निकट पठाई।
भृकुटी कुटिल, अरुन अति लोचन, अगिनि-सिखा मुख कह्यों फिराई॥
री वौरी, सठ भई मदन-वस, मेरें ध्यान चरन रघुराई।
विरह-विथा तन गई ळाज छुटि, वारंवार उठै अकुळाई॥
रघुपति कह्यों, निळज्ज निपट तू, नारि राच्छिसी ह्याँ तें जाई।
'स्रदास' प्रभु इक-पतिनी-व्रत, काटी नाक, गई खिसिआई॥

(चित्रक्टसे) श्रीरघुनाय दण्डक-वनमें आ गये। वहाँ कामसे अत्यन्त व्याकुळ चित्तवाळी एक राक्षसी ( शूर्णणला ) उनके पास आयी। मुसकराकर श्रीरामने सीताजीसे कुळ कहा और उस राक्षसीको लक्ष्मणजीके पास मेज दिया। ( उसकी बात सुनकर श्रीळक्ष्मणजीकी ) मोंहें ( रोषसे ) टेढ़ी हो गयीं, नेत्र अत्यन्त लाल हो उठे, मुख अग्निशिखाकी माँति तमक उठा, दूसरी ओर मुख घुमाकर बोळे—'अरी पगली! तू तो कामके वश होकर दुध हो गयी है, मेरा चित्त तो श्रीरघुनाथके चरणोंमें लगा है। ( में और किसीकों प्यार नहीं कर सकता )।' वियोगकी व्यथासे ( उस राक्षसीकी ) शारीरिक लजा भी छूट गयी ( वह सर्वथा निर्लज हो गयी ) और बारंबार व्याकुल होकर उठने लगी। श्रीरघुनाथजीने कहा—'तू अत्यन्त निर्लज राक्षसी स्त्री है, अतः यहाँसे चली जा!' स्रदासजी कहते हैं कि प्रमु तो एकपनी-त्रतथारी हैं, उन्होंने राक्षसीकी नाक कटवा दी। अतः वह रुष्ट होकर चली गयी।

### खर-दूषण-वध

राग सारंग

[ ४६ ]

खर-दूषन यह सुनि उठि धाए।
तिन के संग अनेक निसाचर, रघुपति-आस्रम आए॥
श्रीरघुनाथ-ल्छन ते मारे, कोउ एक गए पराए।
सूर्पनला ये समाचार सव, लंका जाइ सुनाए॥
दसकंधर-मारीच निसाचर, यह सुनि कै अकुलाए।
दंडक वन आए छल करि कै, 'सूर' राम लखि धाए॥

खर-दूषण यह सुनकर (कि हमारी विहन शूर्पणलाकी नाक राम-लक्ष्मणने काट दी) उठकर दौड़ पड़े (आक्रमण कर दिया)। उनके साथ वहुत-से राक्षस (पूरा राक्षसी सैन्यदल) श्रीरामके आश्रमपर चढ़ आये। श्रीराम और लक्ष्मणने उन सर्वोको मार डाला; जो कुछ वच रहे, वे भाग गये। शूर्पणलाने यह सब समाचार लङ्का जाकर (रावणको) सुनाया। यह सुनकर—ये दोनों राक्षस व्याकुल हो गये और कपट करके (मायारूप बनाकर) दण्डक-वनमें आये। सूरदासजी कहते हैं—उनको (उनमें मारीचके-मायासे बने मृग-रूपको) देखकर श्रीराम (उसके पीछे) दौड़ पड़े।

#### [ 80 ]

राम धनुष अह सायक साँधे।
सिय हित मृग पाछें उठि धाए, वलकल वसन फेंट दृढ़ वाँधे॥
नव-धन, नील-सरोज-बरन वपु, विपुल वाहु, केहरि-फल-काँधे।
इंदु-वदन, राजीव-नैन वर, सीस जटा सिव-सम सिर वाँधे॥
पालत, सृजत, सँहारत, सैंतत, अंड अनेक अवधि पल आधे।
'सूर' भजन-महिमा दिखरावत, इमि अति सुगम चरन आराधे॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

श्रीसीताजीके लिये ( उनके कहनेसे ) श्रीराम धनुषपर वाण चढ़ाकर ( मायासे बने ) मृगके पीछे दौड़ पड़े । वहकल-वस्त्रका किटमें उन्होंने कसकर फेंटा वाँध लिया है, उनका शरीर नवजलधर तथा नीलकमलके-से वर्णका है, विशाल भुजाएँ हैं, सिंहके समान मरे हुए कंधे हैं, चन्द्रमाके समान मुख है, श्रेष्ठ उत्फुल्ल कमलदलके समान ( अक्णाभ विशाल ) लोचन हैं और शंकरजीके समान मस्तकपर जटा वाँधे हैं । ( ये वही सर्वसमर्थ प्रभु हैं ) जो (अपने) आधे पलके समयमें ही अनेक ब्रह्माण्डोंकी रचना कर डालते हैं, उनका पालन करते हैं और उनका प्रलय करके सबको अपने मीतर ही समेट लेते हैं । स्रदासजी कहते हैं—( मारीचके पीछे दौड़कर ) वे अपने भजनका माहात्म्य दिखला रहे हैं कि इनके चरणोंकी आराधना करनेसे ये इस प्रकार सहज प्राप्त हो जाते हैं ।

सीता-हरण राग केदारौ [ ४८ ]

सीता पुदुप-चादिका लाई।
वारंवार सराहत तरुवर, प्रेम-सहित सींचे रघुराई॥
अंकुर मूल भए सो पोषे, कम-क्रम लगे फूल-फल आई।
नाना भाँति पाँति सुंदर, मनो कंचन की हैं लता वनाई॥
मृग-सक्तप मारीच धरयौ तव, फेरिचल्यौ वारक जो दिखाई।
श्रीरघुनाथ धनुष कर लीन्हों, लागत वान देव-गति पाई॥
हा लिछमन, सुनि टेर जानकी, विकल भई, आतुर उठि धाई।
रेखा खेँचि, वारि बंधनमय, हा रघुवीर! कहाँ हो, भाई॥
रावन तुरत विभूति लगाएँ, कहत आइ, भिच्छा दे माई।
दीन जानि, सुधि आनि भजन की, भेम सहित भिच्छा लेआई॥
हरि सीता ले चल्यों डरत जिय, मानो रंक महानिधि पाई।
'सुर' सीय पिछताति यहै कहि, करम-रेख मेटी नहिं जाई॥

( दण्डकवनमें ) श्रीजानकीजीने पुष्प-वाटिका लगायी। श्रीरघुनाथजी उसके श्रेष्ठ पौधोंकी प्रशंसा बार-बार करते थे और प्रेमपूर्वक उन्हें सींचते थे । जिन जडोंमें अंकर निकले, उनका उन्होंने ( सींचकर ) पोषण किया, धीरे-धीरे ( बड़े होनेपर ) उनमें पुष्प और फल लगने लगे । नाना प्रकारके पौधोंकी सुन्दर पंक्तियाँ इस प्रकार लगी थीं जैसे स्वर्णकी लताएँ सजायी गयी हों। राक्षस मारीचने तव ( वहाँ आकर ) मृगका रूप धारण किया और (उस वाटिकाको चीरता हुआ ) एक बार दिखलायी पड़ा, फिर भाग चला। श्रीरघुनाथजीने हाथमें धनुष उठाया ( और वाण चढ़ाकर आघात किया )। बाण लगते ही मारीचने देव-गति (स्वर्ग) प्राप्त कर ली। (मरते समय उसके द्वारा कपटपूर्वक की गयी ) 'हा लक्ष्मण !' यह पुकार सुनकर श्रीजानकीजी व्याकल हो गयीं और उठकर वेगसे दौड़ पड़ीं। ( श्रीलक्ष्मणजीने श्रीजानकी-जीके चारों ओर ) जल्से वन्धनमय रेखा ( मन्त्र पढ़कर ) खींची ( कि जो इसके भीतर आयेगा, वह यहीं बँधा पड़ा रहेगा । वे स्वयं ) वीर ! हे भाई ! आप कहाँ हैं ? यह कहते ( वनमें ) चले। ( उनके चले जानेपर ) तुरंत ही रावण शारीरमें विभृति लगाकर ( साधुका वेश बनाकर ) आया और बोला—'माताजी!'भिक्षा दो।' (श्रीजानकीजी) उसे दीन (भूखा) समझकर, भजनका सारण करके (कि भजन करनेवाले साधुका सत्कार गृहस्थका धर्म है) प्रेमसे भिक्षा लेकर (रेखाके बाहर) आ गर्यी। (रावणने) सीताजीका हरण कर लिया और उन्हें उठाकर इस प्रकार हृदयमें हरता हुआ भागा। मानो कंगालने महान् निधि ( अमूल्य सम्पत्ति ) पा ली हो । सरदासजी कहते हैं-श्रीजानकीजी यही कहकर पश्चात्ताप कर रही थीं कि भाग्यकी रेखा मिटायी नहीं जा सकती।

राग मारू

[ 88 ]

इहिं विधि वन वसे रघुराइ। डासि के तृन भूमि सोवत, द्रुमनि के फल खाइ॥ जगत-जननी करी वारी, मृगा चरि-चरि जाइ।
कोपि के प्रभु वान लीन्हों, तर्वाहें धनुष चढ़ाइ॥
जनक-तनया धरि अगिनि में, छाया-कप वनाइ।
यह न कोऊ भेद जाने, विना श्रीरघुराइ॥
कह्यों अनुज सों, रही ह्याँ तुम, छाँड़ि जनि कहुँ जाइ।
कनक-मृग मारीच मान्यों, गिन्यों, 'लषन' सुनाइ॥
गयों सो दे रेख, सीता कह्यों सु कहि नहिं जाइ।
तवहिं निसिचर गयों छल करि, लई सीय चुराइ॥
गीध ताकों देखि धायों, लन्यों 'सूर' वनाइ।
पंख कार्टं गिन्यों, असुर तव गयों लंका धाइ॥

श्रीरघुनाथ इस प्रकार (दण्डक ) वनमें रहते थे-वे तिनके (कुश ) बिछाकर भूमिपर शयन करते थे और बृक्षोंके फलोंका भोजन करते थे। जग-जननी श्रीजानकीजीने फुलवारी लगा रखी थी, उसे ( मारीचरूपी ) हिरन चर-चरकर भाग जाता था। प्रभुने कोध करके हाथमें वाण लिया और तत्काल उसे धनुषपर चढ़ाया। (पहले ही) उन्होंने श्रीजनक-निन्दनीको अग्निमें रख दिया था और उनका एक छाया-रूप बना लिया था। श्रीरघुनाथको छोड़कर इस रहस्यको और कोई नहीं जानता था। ( मारीचके पीछे जाते समय प्रभुने ) छोटे भाईसे कहा-'तुम यहीं रहना । जानकीजीको छोड़कर कहीं जाना मत । अत्र ( श्रीरामने ) स्वर्णमृग मारीचको मारा तव वह वह लक्ष्मण !' यह शब्द सुनाकर गिर पड़ा (और मर गया। उसके शब्दको सुनकर ) सीताजीने ( लक्ष्मणसे ) जो कुछ ( कटोर बातें ) कहीं, वे तो ( मुझसे ) कही नहीं जातीं। (विवश होकर ) लक्ष्मणजी (श्रीजानकीके ) चारों ओर रेखा खींचकर (वनमें ) चले गये। उसी समय राक्षस (रावण) छल करके ( साधुवेष बनाकर वहाँ ) गया और उसने सीताजीको चुरा लिया। स्रदासजी कहते हैं-( श्रीजानकीको लेकर जाते हुए ) उसे देखकर ग्रश्राज (जटायु) दौड़े और बड़े पराक्रमसे उन्होंने युद्ध किया, किंतु रावणने उनके पंख

काट दिये। इससे वे ( भूमिपर ) गिर पड़े और तब वह राक्षस दौड़ता हुआ ( आकाशमार्गसे शीव्रतापूर्वक ) लङ्का चला गया।

#### सीताका अशोकवन-वास

राग सारंग

[40]

वन असोक में जनक-सुता कों रावन राख्यो जाइ। भूखऽरु प्यास, नींद निहं आवै, गई वहुत मुरझाइ॥ रखवारी कों वहुत निसाचरि, दीन्हीं तुरत पठाइ। 'सूरदास' सीता तिन्ह निरखत, मनहीं-मन पछिताइ॥

रावणने श्रीजनकनिदनीको ले जाकर अशोकवाटिकामें रख दिया उन्हें न भूख लगती थी न प्यासऔर न निद्रा ही आती थी। (श्रीरामके वियोगमें) वे अत्यन्त ही म्लान हो गयी थीं। (रावणने) उनकी रखवाली करनेके लिये बहुत-सी राक्षसियाँ तुरंत भेज दीं। सूरदासजी कहते हैं— श्रीसीताजीको देखकर वे सब भी मन-ही-मन पश्चात्ताप करती थीं।

> राम-विलाप राग केदारी [ ५१ ]

रघुपति कहि प्रिय-नाम पुकारत । हाथधनुष छीन्हे, किट भाथा, चिकत भए दिसि-विदिसि निहारत॥ निरखत सून भवन जड़ है रहे, खिन छोटत धर, बपु न सँभारत । हा सीता, सीता, किह सियपति, उमिड़ नयन जल भरि-भरि ढारत॥ लगत सेप-उर विलखि जगत गुरु, अद्भुत गति निहें परित विचारत। चितत चित्त 'सूर' सीतापति, मोह मेरु-दुख टरत न टारत॥

श्रीरघुपति बार-बार अपनी प्रियाका नाम लेकर उन्हें पुकार रहे हैं। हाथमें धनुष लिये हैं, किटमें तरकस वैंधा है, चिकत होकर दिशा-विदिशामें

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

(इधर-उधर चारों ओर) देखते हैं। कुटियाको सूनी देखकर वे विचार-रिहत-से हो गये हैं, कभी (शोकसे) पृथ्वीमें लोटने (पछाड़ खाने) लगते हैं, अपने शरीरको भी सम्हाल नहीं पाते। 'हा सीता! हा सीता!' कहकर श्रीसीतानाथ नेत्रोंसे उमड़ती हुई अश्रुधारा वहा रहे हैं। वे जगद्गुरु वार-बार विलाप करते हुए लक्ष्मगजीके हुदयसे लिपट जाते हैं। सूरदासजी कहते हैं—उनकी गित अद्भुत है, विचार करनेसे (भी) समझमें नहीं आती। श्रीसीतापित मनमें अत्यन्त चिन्तित हैं, उनका (वियोगजन्य) दुःख सुमेरुके समान हो रहा है, जो टालनेसे भी टलता नहीं है; उससे वे वार-वार मूर्छित हो रहे हैं।

### रामका लक्ष्मणके प्रति

राग केदारी

हो लिछिमन ! सीता कौनें हरी ?

यह जु मढ़ी बैरिन भई हम कौं, कंचन-मृग जो छरी ॥

जो पै सीता होय मढ़ी मैं, झाँकत द्वार खरी ।

सूनी मढ़ी देख रघुनंदन, आवत नयन भरी ॥

एक दुख हतौ पिता दसरथ कौ, दूजौ सीय करी ।

'स्रदास' प्रभु कहत आत सौं, वन मैं विपति परी ॥

'हे लक्ष्मण ! जानकीका किसने हरण किया ? यह कुटिया ही हमारे लिये शत्रु हो गयी, स्वर्णके मृगने हमें छल लिया ? यदि जानकी कुटियामें होतीं तो द्वारपर खड़ी होकर (हमारे आनेका मार्ग ) देखती होतीं ।' कुटियाको सूनी देखकर श्रीरघुनाथजीके नेत्र भर-भर आते हैं। (वे कहते हैं—) 'एक दुःख तो पिता दशरथकी मृत्युका या ही, दूसरा दुःख यह सीता-हरणका हो गया ।' स्रदासज़ी कहते हैं कि प्रभु भाई (लक्ष्मण) से कहते हैं— 'वनमें यह (कैसी) विपत्ति पड़ गयी !'

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

#### [ 43 ]

सुनौ अनुज, इहिं वन इतनि मिलि जानिक प्रिया हरी। कछु इक अंगिन की सिहदानी, मेरी दृष्टि परी॥ किंद्र केहिर, कोकिल कल वानी, सिस मुख-प्रभा घरी। मृग मूसी नैनिन की सोभा, जाति न गुप्त करी॥ चंपक वरन चरन-कर कमलिन, दाड़िम दसन-लरी। गित मराल अरु विंव अधर-छवि, अहि अनूप कवरी॥ अति करुना रघुनाथ गुसाई, जुग ज्यों जाति घरी। 'स्रद्रास' प्रभु प्रिया-प्रेम-वस, निज महिमा विसरी॥

(श्रीराम वियोग-व्याकुल होकर कहते हैं—) भाई लक्ष्मण ! सुनो—इस वनमें इतनोंने मिलकर मेरी प्रियतमा श्रीजानकीका हरण किया है। (श्रीसीताके) अङ्गोंका कुछ-कुछ । चेह्र (इन सबके पास) मेरी दृष्टिमें पड़ा है। सिंहने उनकी किट, कोकिलने सुमधुर वाणी और चन्द्रमाने उनके मुखकी छटा धारण कर ली है। मृगोंने उनके नेत्रोंकी शोभा चुरा ली है, जो उनसे छिपाते नहीं बनती। चम्पाके पुष्पने वर्णकी, कमल-पुष्पोंने चरणों एवं हाथोंकी, अनारके दानोंने दन्तावलीकी, इंसने गतिकी, बिम्बाफल (जंगली कुंदरू) ने ओष्टकी तथा सपोंने उनकी अनुपम वेणीकी शोभा चुरायी है। स्रदास-जी कहते हैं—मेरे स्वामी श्रीरघुनाथ अत्यन्त दुखी हैं, एक घड़ी उन्हें युगके समान बीत रही है। वे समर्थ होकर (भी) परम प्रियतमा श्रीजानकिके प्रेमसे विवश हैं, इससे अपनी महिमा उन्हें भूल गयी है।

#### [ 48 ]

फिरत प्रभु पूछत वन-द्रुम-वेली। अहो बंधु, काहू अवलोकी इहिं मग वधू अकेली? अहो विहंग, अहो पंनग-नृप, या कंदर के राइ। अब कें मेरी विपति मिटाऔ, जानकि देहु बताइ॥ चंपक-पुहुपबरन तन सुंदर, मनो चित्र-अवरेखी। हो रघुनाथ, निसाचर के सँग अवै जात हों देखी॥ यह सुनि धावत धरिन, चरन की प्रतिमा पथ में पाई। नैन-नीर रघुनाथ सानि सो, सिव ज्यों गात चढ़ाई॥ कहुँ हिय-हार, कहूँ कर-कंकन, कहुँ नू पुर, कहुँ चीर। 'स्ररदास' वन-वन अवलोकत, विलख-वदन रघुवीर॥

प्रभु श्रीराम वनकी लताओं तथा वृक्षोंसे पूछते वृस रहे हैं—'हे वन्धुओ ! तुममेंसे किसीने इस मार्गसे जाती मेरी अकेली पत्नीको देखा है ! अरे पिक्षयों, अरे सपोंके राजा, अरे इस कन्दराके स्वामी ! अवकी बार श्रीजानकीको वता दो और मेरी विपत्ति मिटा दो । उनका शरीर चम्पाके पुष्पके समान सुन्दर है, मानो चित्रमें वनायी हुई (अनुपम सुन्दरी) हो।' (यह विलाप सुनकर वनदेवताने कहा—) 'श्रीरघुनाथजी ! उन्हें (श्रीजानकीजीको) राक्षसके साथ जाते मैंने अभी देखा है।' यह सुनकर श्रीराम दौड़ पड़े—उन्होंने पृथ्वीपर पड़ा (श्रीजानकीका) चरणचिह्व मार्गमें पाया, श्रीरघुनाथने अपने नेत्रोंके अश्रुसे उस चिह्नकी धूलिको गीलाकर इस प्रकार शरीरमें लगा लिया, जैसे शङ्करजी विभूति लगाते हैं। (आगे मार्गमें) कहीं (सीताजीके) हृदयका हार मिला, कहीं हाथका कङ्कण मिला, कहीं (चरणोंका) नूपुर मिला (ये सब वे चिह्नकी माँति गिराती-फेंकती गयी थीं) और कहीं उत्तरीय वस्त्र मिला। स्रदासजी कहते हैं—श्रीरघुवीर व्याकुल-मुख बने एक वनसे दूसरे वनमें (श्रीजानकीको) हुँद रहे हैं।

गृध्र-उद्घार राग केदारी [ ५५ ]

तुम लिछमन या कुंज-कुटी में देखों जाइ निहारि। कोड इक जीव नाम मम लै-लै उठत पुकारि-पुकारि॥ इतनी कहत कंध तें कर गहि लीन्हों धनुष सँमारि। कुपानिधान नाम हित धाप, अपनी विपति विसारि॥ अहो विहंग, कही अपनी दुख, पूछत ताहि खरारि। किहिं मित-सूढ़ हत्यों तनु तेरों, किधों विछोही नारि? श्रीरघुनाथ-रमिन, जग-जननी, जनक-नरेस-कुमारि। ताको हरन कियो दसकंघर, हों तिहि लग्यो गुहारि॥ इतनी सुनि कृपालु कोमल प्रभु, दियो धनुष कर झारि। मानो 'सूर' प्रान लै रावन गयो देह कों डारि॥

(आगे जाकर एक लता-मण्डपके पास पहुँचकर श्रीराम बोले—)

'लक्ष्मण ! तुम इस लता-मण्डपके भीतर जाकर भली प्रकार देखो

तो । (इसके भीतरसे) कोई जीव वार-वार मेरा नाम लेकर पुकार उठता

है (कराह-सा रहा है)। इतना कहते कहते कृपानिधान प्रमुने स्वयं कंधेसे

उतारकर धनुषको सम्हालकर हाथमें ले लिया और अपनी विपत्तिको भूलकर
अपने नाम (की महिमा) की रक्षाके लिये दौड़ पड़े। (कुञ्जमें जाकर उन्होंने
धायल जटायुको देखा) उस पक्षीसे खरारि (श्रीराम) पूळने लगे— (पक्षी!
तुम अपना दृश्व (दुश्वका कारण) वतलाओ! किस मूढ-बुद्धिने तुम्हारे
श्रीरपर आधात किया है! अथवा तुमसे भी तुम्हारी पत्नीका वियोग हो गया

है! (जटायु बोले—) जगजननी श्रीरधुनाथजीकी प्रिया महाराज श्रीजनककी
पुत्रीका हरण रावणने किया,में उनकी आर्तपुकार सुनकर रक्षा करने दौड़ा था।'
इतना सुनते ही कृपामय अत्यन्त कोमल-हृदय प्रमुने हायसे धनुष फेंक
दिया। सुरदासजी कहते हैं— (प्रमुको ऐसा लगा) मानो रावण प्राण
हरण करके ले गया और शरीरको यहीं फेंक गया। (अर्थात् जटायुका
शरीर श्रीजानकीके शरीरके समान परम प्रिय प्रमुको लगा।)

### गृध्रको हरि-पद-प्राप्ति

राग केदारी

[ ५६ ]

रघुपति निरिष्व गीध सिर नायौ। किह के वात सकल सीता की, तन तिज चरन-कमल चित लायौ॥ श्रीरघुनाथ जानि जन अपनौ, अपने कर किर ताहि जरायौ। 'सूरदास' प्रभु-दरस-परस किर, ततल्लन हिर के लोक सिधायौ॥ श्रीरघुपितका दर्शन करके ग्रध्नराज जटायुने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । श्रीसीताजीका सब समाचार सुनाकर, (प्रभुके) चरणकमलमें चित्त लगाकर उसने शरीर छोड़ दिया । श्रीरघुनाथजीने उसे अपना भक्त समझ-कर अपने हाथसे उसका दाह-कर्म किया । स्रदासजी कहते हैं कि प्रभुका दर्शन तथा स्पर्श पाकर वह उसी समय श्रीहरिके धाम—वैकुण्ठको चला गया।

## शबरी-उद्धार राग केदारौ [ ५७ ]

सवरी-आस्रम रघुवर आए। अरघासन दे प्रभु वैठाए ॥ खाटे फल तिज मीठे ल्याई। जूँठे भए सो सहज सुहाई॥ अंतरजामी अति हित मानि। भोजन कीने, स्वाद वस्वानि॥ जाति न काह् की प्रभु जानत। भक्ति-भावहरिजुग-जुग मानत॥ करि दंडवत भई वलिहारी। पुनितनतिज्ञ हरि-लोक सिधारी॥ 'सूरज' प्रभु अति करुना भई। निज कर करि तिल-अंजलि दई॥

श्रीरघुनाथ (आगे चलते हुए) शवरीके आश्रमपर आये। उसने प्रमुको अर्च्य देकर आसनपर वैटाया। खट्टे फलोंको छोड़कर वह मीठे फल ले आयी। (इससे चलनेमें) वे स्वभावसे ही जूटे हो गये। अन्तर्यामी प्रमुने (उसके हृदयका) अत्यन्त शुद्ध प्रेम समझकर स्वादकी प्रशंसा करके उनका भोजन किया। प्रमु किसीकी जातिका विचार नहीं करते। वे श्रीहरि तो युग-युगसे (सदासे) भक्ति-भावका ही आदर करते आये हैं। (शवरी) दण्डवत् प्रणिपात करके (श्रीरामके चरणोंपर ही) न्योछावर हो गयी। फिर वह देहका त्याग करके भगवद्धाम चली गयी। स्रदासजी कहते हैं—प्रमुको (उसपर) अत्यन्त दया आयी। अपने हाथसे प्रमुने उसे तिलाञ्चल दी।

# किष्किन्धाकाण्ड

#### सुग्रीव-मिलन

राग सारंग

[ 46 ]

रिष्यमूक परवत विख्याता।
इक दिन अनुज सहित तहँ आए, सीतापति रघुनाथा॥
कपि सुग्रीव वाळि के भय तें, वसत हुतों तहँ आइ।
त्रास मानि तिहिं पवन-पुत्र कों दीनों तुरत पठाइ॥
को ये वीर फिरें वन विचरत किहिं कारन ह्याँ आए।
'स्रज' प्रभु के निकट आइ किए, हाथ जोरि सिर नाए॥

ऋष्यमूक नामका पर्वत प्रसिद्ध है, एक दिन छोटे भाई लक्ष्मणके साथ सीतापित श्रीरघुनाथजी वहाँ (उस पर्वतके पास) पहुँचे। वालिके भयसे वहाँ (उसपर) वानरश्रेष्ठ सुग्रीव आकर निवास करते थे। (श्रीराम-लक्ष्मणसे) भयभीत होकर उन्होंने तुरंत (यह पता लगाने) हनुमान्जीको भेजा कि 'ये जो (दोनों) वीर वनमें घूमते फिर रहे हैं, वे कौन हैं और यहाँ किस कारणसे आये हैं ?' सुरदामजी कहते हैं—प्रभुके पास आकर हनुमान्जीने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर अभिवादन किया।

### हनुमत्-राम-संवाद

राग मारू

[ 49 ]

मिले हतु, पूछी प्रभु यह वात ।
महा मधुर प्रिय वानी वोलत, साखामृग ! तुम किहि के तात ?
अंजनि को .सुत, केसरि के कुल पवन-गवन उपजायो गात ।
तुम को वीर, नीर भरि लोचन, मीन हीनजल ज्यों मुरझात ?

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

दसरथ-सुत कोसलपुर-वासी, त्रिया हरी तानें अकुलात। इहि गिरि पर कपिपति सुनियत है, वालि-त्रास कैसें दिन जात॥ महा दीन, वलहीन, विकल अति, पवन-पूत देखे विलखात। 'सूर' सुनत सुग्रीव चले उठि, चरन गहे, पूछी कुसलात॥

श्रीहनुमान्जीके मिलनेपर प्रभुने उनसे यह बात पूछी—'कपिवर! तुम अत्यन्त मधुर और प्रिय वाणी बोलते हो। किसके पुत्र हो तुम ! ( श्रीहनुमान्जीने कहा-) भें माता अञ्जनाका पुत्र हूँ, वानरराज केसरीके कुलमें ( उनकी पत्नीमें ) पवनकी गतिसे यह शरीर उत्पन्न हुआ है ( अर्थात् में किसीका वीर्यज पुत्र नहीं हूँ । पवनकी गतिका स्पर्शमात्र होनेसे वानरराज केसरीकी पत्नी अञ्जना देवीको गर्भ रहा और उसीसे मेरी उत्पत्ति हुई ) । आप कौन हैं ? बीर होनेपर भी क्यों जलसे निकली मछलीकी माति नेत्रोंमें आँसू भरे व्याकुल हो रहे हैं ?' ( श्रीरघुनाथजीने कहा-) 'हम तो अयोध्याके निवासी और महाराज दशरथके पुत्र हैं। इमारी पत्नीका हरण हो गया है, इसिलये न्याकुल हो रहे हैं। सुना है कि इस पर्वतपर वानरराज सुग्रीव निवास करते हैं। वालीके भयसे उनके दिन किस प्रकार बीत रहे हैं ?' सूरदासजी कहते हैं—( इस प्रकार ) पवनपुत्र ( हनुमान्जीने ) ( प्रभुको ) अत्यन्त दीन दशामें बलहीन ( खिन्न ) तथा अत्यन्त व्याकुल होकर विलाप करते देखा। ( यह सब हाल ) सुनते ही सुग्रीव उठकर वहाँ आये और प्रभुके चरण पकड़कर (चरणोंमें प्रणाम करके) कुशल पूछी।

वालि-वध

राग मारू

[ 40 ]

वड़े भाग्य इहिं मारग आए। गद्गद् कंड, सोक सौं रोवत, बारि विलोचन छाए॥ महा धीर गंभीर वचन सुनि, जामवंत समुझाए। वढ़ी परस्पर प्रीति-रीति तव, भूषन सिया दिखाए॥ सप्त ताल सर साँधि, वालि हति, मन अभिलाष पुजाए। 'सुरदास' प्रभु-भुज के वलि-वलि, विमल-विमल जस गाए॥

(श्रीरघुनाथजीका) कण्ठ गद्गद हो रहा (भरा हुआ) है, शोकसे वे रो रहे हैं, (उनके सुन्दर) नेत्रों अं अश्र भरे हुए हैं (और वे कह रहे हैं—) विदे भाग्यसे हम इस मार्गसे आगये हैं (इस मार्गसे आने के कारण ही आपसे मेंट हुई)। प्रभुकी अत्यन्त धीर एवं गम्भीर वाणी सुनकर (उस वाणीका यह तात्रर्थ समझकर कि यह मिलन हम दोनोंके लिये सीमाग्यका कारण तया दोनोंके दुःख दूर करनेवाला होगा) जाम्बवंतजीने प्रभुको समझाया—आश्वासन दिया। (इस प्रकार) जब परस्पर प्रेमका व्यवहार बढ़ गया। तव (सुप्रीवने) श्रीजानकीजीके आभूषण (जो ऊपरसे जाते समय जानकीजी पर्वतपर डाल गयी थीं) प्रभुको दिखलाये। सात ताल-वृक्षोंको (एक ही बाणसे वेष कर और वालीका वध करके (सुप्रीवका) मनोरथ प्रभुने पूर्ण कर दिया। स्रदास तो (भक्तभयहारी) प्रभुकी मुजाओं-पर बार-बार न्योछावर है और उनके परम निर्मल यशका गान करता है।

## सुग्रीवको राज्य-प्राप्ति

राग सारंग

#### [ 88 ]

राज दियों सुप्रीय कों, तिन हरि-जस गायों। पुनि अंगद कों वोल ढिंग, या विधि समुझायों॥ होनहार सो होत है, नींहें जात मिटायो। चतुरमास 'सूरज' प्रभू, तिहिं ठौर वितायों॥

( श्रीरघुनाथजीने ) सुग्रीवको ( किष्किन्धाका ) राज्य दियाः उन्होंने ( सुग्रीवने ) श्रीहरिका यशोगान किया ( श्रीरामके प्रति कृतज्ञ हुए )। फिर

(प्रभुने) अङ्गदको समीप बुलाकर इस प्रकार समझाया— जो भाग्यका विधान होता है, वह होकर ही रहता है; उसे मिटाया नहीं जा सकता (तुम्हारे पिताकी मृत्यु भाग्यवश ही हुई, यह समझकर शोक त्याग दो)। स्रदासजी कहते हैं कि प्रभुने (वर्षाके) चार महीने उसी स्थानपर (ऋष्यमूकपर ही) व्यतीत किये।

सीता-शोध राग राजश्री [ ६२ ]

जामवंत रघुनाथ वचन भाष्यों सोइ कीनों। रामचंद्र वलधीर वीर दोउ छपा सहित वीरा लेदीनों॥ पठए देस-विदेसनि सवही तीन लोक के ईस। जनकस्रुता के सोध की अविध वदी दिन तीस॥ सुनि सँदेस संपाति को सविन भयो मन चाय। मानों मृतकिन कें हदै प्रान परे ते आय॥ वीरा ले अंगद चल्यों जामवंत संजूत। दिखन दिसा समुद्रतट 'सूर' सुआनि पऊँत॥

श्रीरघुनायने जैसी आज्ञा दी, जाम्बवान्ने (सीतान्वेषणके लिये) वैसा ही प्रवन्ध किया। कृपापूर्वक धैर्यशाली तथा वीर श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंने (उन्हें सीताकी खोजका) वीड़ा (उत्तरदायित्व) दिया या। उन त्रिलोकीनायने सभी देश-विदेशोंमें सब वानरोंको श्रीजनकनन्दिनीका पता लगानेके लिये भेजा और कार्य करके लीट आनेका समय तीस दिन निश्चित कर दिया। स्रदासजी कहते हैं कि वीड़ा (उत्तरदायित्व) लेकर युवराज अंगद जाम्बवान्के साथ चल पड़े और दक्षिण दिशामें समुद्रके तटपर पहुँच गये। वहाँ गीध सम्पातीके संदेशको सुनकर सबके मनमें उत्साह हुआ। (उनकी ऐसी अवस्था हुई) मानो मृतक लोगोंके हृदयमें पुनः प्राणने आकर प्रवेश किया हो।

राग सारंग [६३]

श्रीरघुपित सुत्रीय कों, निज निकट बुलयों। लीजे सुधि अव सीय की, यह किह समुझायों॥ जामवंत-अंगद-हनू, उठि माथों नायों। हाथ मुद्रिका प्रभु दई, संदेस सुनायों॥ आए तीर समुद्र के, किंदु सोध न पायों। 'सूर' सँपाती तहूँ मिल्यों, यह वचन सुनायों॥

श्रीरघुनायजीने सुग्रीवको अपने पास बुलाया और उन्हें यह कहकर समझाया कि अब श्रीजानकीका पता लगाना चाहिये।' (यह सुनकर) जाम्बवान्, अंगद और हनुमान्जीने उठकर मस्तक झुकाया। प्रभुने (हनुमान्जीको) अपने हाथकी अँग्ठी (चिह्नस्वरूप) दी और (श्रीजानकीसे कहनेके लिये) संदेश कहा। वे लोग (वहाँसे) समुद्रके किनारे आये, उन्हें कुछ भी पता (जानकीजीका) नहीं मिला था। स्रदासजी कहते हैं—वहाँ उनसे सम्पाती मिला और यह बात (जो अगले पदमें है) बोला।

## सम्पाती-वानर-संवाद

राग सारंग

[ 88 ]

विछुरी मनो संग तें हिरनी।
चितवत रहत चिकत चारों दिसि, उपिज विरह तन-जरनी॥
तस्वर मूळ अकेळी ठाढ़ी, दुखित राम की घरनी।
वसन कुचीळ, चिहुर ळिपटाने, विपित जाति निहं वरनी॥
छेति उसास नयन जळ मिर-भिर, धुकि सो परै धिर धरनी।
'सूर' सोच जिय पोच निसाचर, राम नाम की सरनी॥

स्रदासजी कहते हैं (सम्पातीने बताया—) 'जैसे कोई मृगी अपने दलसे अलग हो गयी हो, श्रीरामजीकी पत्नी श्रीजानकी उसी प्रकार दुखी हैं। वे चिकत होकर (भयसे) चारों दिशाओं में (इधर-उधर) देखती रहती हैं, शरीरको भस्म कर देनेवाला वियोगाग्नि उतान्न हो गया है। वृक्षके नीचे वे अकेली खड़ी हैं, उनके वस्त्र मैले हो रहे हैं, केशों की लटें वैष गयी हैं, उनकी विपत्तिका वर्णन नहीं किया जा सकता। वार-वार दीर्घ श्वास लेती हैं, नेत्रों में अशु भर-भर लेती हैं और (दुर्वलताके कारण) पृथ्वी पकड़कर बार-वार झक पड़ती हैं। नीच राक्षस (रावण) की चिन्ता (आशङ्का) उनके मनमें बनी रहती है, केवल राम-नामकी शरण हैं (सदा राम-नाम लेती रहती हैं)।

## सुन्दरकाण्ड

राग केदारौ

तव अंगद यह वचन कहा।।

को तिर सिंधु सिया-सुधि ल्यावै, किहिं वल इती लहा। १ इतनी वचन स्रवन सुनि हरण्यो, हँसि वोल्यो जमुवंत। या दल मध्य प्रगट केसरि-सुत, जाहि नाम हनुमंत। वहै ल्याइहै सिय-सुधि छिन में, अरु आइहै तुरंत। उन प्रताप त्रिभुवन को पायो, वाके वलहि न अंत॥ जो मन करे एक वासर में, छिन आवे, छिन जाइ। स्वर्ग-पताल माहिं गम ताको, कहियै कहा वनाइ! केतिक लंक, उपारि वाम कर, ले आवे उचकाइ। पवन-पुत्र वलवंत वज्र-तनु, कापै हटक्यो जाइ॥ लियो वुलाइ मुदित चित है के, कहा, तँवोलहि लेहु। ल्यावहु जाइ जनक-तनया-सुधि, रघुपति कों सुल देहु॥

पौरि-पौरि प्रति फिरौ विलोकत, गिरि-कंदर-वन-गेहु। समय विचारि मुद्रिका दीजो, सुनौ मंत्र सुत एहु॥ लियौ तँवोल माथ धरि हनुमत, कियौ चतुरगुन गात। चिकि गिरि-सिखर सब्द इक उचरचौ, गगन उठ्यौ आघात॥ कंपत कमठ-सेप-वसुधा नम, रवि-रथ भयौ उतपात। मानौ पच्छ सुमेरिह लागे, उड़चौ अकासिह जात॥ चिकित सकल परस्पर वानर, वीच परी किलकार। तहँ इक अद्भुत देखि निसिचरी, सुरसा मुख-विस्तार॥ पवन-पुत्र मुख पैठि पधारे, तहाँ लगी कछु वार। 'सुरदास' सामी-प्रताप-चल, उतरचौ जलनिधि पार॥

( सम्पातीसे जब समाचार मिल गयाः ) तब अङ्गदने यह बात कही-समुद्रको पार करके श्रीजानकीजीका समाचार कौन ले आयेगा ? इतनी शक्ति किसने पायी है ?? यह बात कानोंसे सुनकर जाम्बवान प्रसन्न हो गये और हँसकर बोले-'इस दलमें जिनका नाम हनुमान है, वे केसरी-नन्दन तो प्रत्यक्ष ही हमारे सामने बैठे हैं। वे ही क्षणभरमें (बहुत शीघ्र) श्रीजानकीजीका पता ले आयेंगे। तथा तुरंत ही लौट ( भी )आयेंगे ( उन्हें आनेमें देर नहीं होगी।) उन्होंने प्रताप तीनों लोकोंका पाया है। उनके बलकी तो कोई सीमा ही नहीं है। यदि वे मन कर लें तो एक दिनमें ही कई बार (लङ्काको) क्षणमें चले जायँ और क्षणभरमें लौट (भी) आयें। अधिक बनाकर क्या कहा जाय, उनकी गति तो स्वर्ग तथा पातालतक भी है। (वे चाहें तो) कितनी ही लङ्का-जेशी नगरियोंको बायें हाथसे उखाड़कर उठा ले आयें। वे पवनपुत्र (यहे) बलवान् हैं, उनका शरीर वज़के समान है; मला, उन्हें रोक कीन सकता है। ( यह कहकर जाम्बवान्ने श्रीहनुमान् जीको ) प्रसन्नचित्त होकर पास बुला लिया और बोले—'यह बीड़ा ( उत्तरदायित्व ) ले लो और श्रीजानकीजीका समाचार ले आकर श्रीरघपतिको आनन्द प्रदान करो। (लङ्कामें ) द्वार-द्वारको घूमकर देख लेना; पर्वतोंकी गुफाएँ। वन तथा घरोंको (मी) देखना। अवसर समझकर (जानकीजीको श्रीरामकी) अँगूठी दे देना। हे तात! तुम मेरी यह सलाह सुन लो (मान लो)! श्रीहनुमान्जीने वीड़ा सिरपर चढ़ाकर ले लिया (सादर उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया) और अपने शरीरका चौगुना विस्तार किया। पर्वतके शिखरपर चढ़कर (हुंकारका) एक शब्द किया, जिसकी प्रतिच्वनिसे आकाश गूँज गया। कच्छप, शेषनाग और पृथ्वी काँपने लगी और आकाशमें सूर्यके रथके लिये भी उत्पात हो गया (धोड़े मार्ग छोड़कर भड़क उठे)। जैसे सुमेर पर्वतको पंख आ गये हों, इस प्रकार वे आकाशमें उड़ते हुए जाने लगे। (श्रीहनुमान्जीको इस प्रकार जाते देखकर) सभी वानर चिकत हो गये और एक-दूसरेको देखकर (उत्साहसे) उनमें किलकारी उठने लगी। वहाँ (मार्गमें) एक अद्भुत राक्षसी सुरसा मुख फैलाये दीख पड़ी; किंतु पवनकुमार (शरीरको छोटा करके) उसके मुखमें धुसकर निकलआये (और आगे चल पड़े), वहाँ उन्हें कुछ देर लगी थी। स्रदासजी कहते हैं—अपने स्वामी श्रीरामके प्रताप एवं बलसे वे समुद्रके पार हो गये।

राग धनाश्री

[ ६६ ]

लिख लोचन, सोचै हनुमान।
चहुँ दिसि लंक-दुर्ग दानवदल, कैसैं पाऊँ जान॥
सौ जोजन विस्तार कनकपुरि, चकरी जोजन वीस।
मनौ विस्कर्मा कर अपुनें, रिच राखी गिरि-सीस॥
गरजत रहत मत्त गज चहुँ दिसि, छत्र-धुजा चहुँ दीस।
भरमित भयौ देखि माहत-सुत, दियौ महावल ईस!
उड़ि हनुमंत गयौ आकासहिं, पहुँच्यौ नगर मझारि।
बन-उपवन, गम-अगम-अगोचर मंदिर, फिरवौ निहार॥

भई पैज अव हीन हमारी, जिय मैं कहै विचारि। पटिक पूँछ, माथौ धुनि लोटै, लखी न राघव-नारि॥ नानारूप निसाचर अद्भुत, सदा करत मद-पान। ठौर-ठौर अभ्यास महावल करत कुंत-असि-वान ॥ जिय सिय-सोच करत मारुत-सुत, जियति न मेरैं जान। कै वह भाजि सिंधु मैं डूवी, के उिंह तज्यो परान ॥ कैसें नाथिह मुख दिखराऊँ, जो विनु देखे जाउँ। वानर वीर हँसैंगे मोकों, तें वोरयौ पितु-नाउँ॥ रिच्छप तर्क वोलिहै मोसौं, ताकौं वहुत डराउँ। भलें राम कों सीय मिलाई, जीति कनकपुर गाउँ॥ जव मोहि अंगद् कुसल पुछिहै, कहा कहोंगो वाहि। या जीवन तें मरन भली है, में देख्यी अवगाहि॥ मारों आज़ लंक लंकापति, लै दिखराऊँ ताहि। चौदह सहस जुवति अंतःपुर, छैहें राघव चाहि॥ मंदिर की परछाया बैठचौ, कर मीजै पछिताइ। पहिलै हूँ न लखी में सीता, क्यों पहिचानी जाइ॥ दुरवल दीन-छीन चिंतित अति, जपत नाइ रघुराइ। ऐसी विधि देखिहों जानकी, रहिहों सीस नवाइ॥ वहुरि वीर जव गयौ अवासिंह, जहाँ वसै दसकंघ। नगनि जटित मनि-खंभ बनाए, पूरन वात सुगंध ॥ स्वेत छत्र फहरात सीस पर, मनौ लच्छि कौ बंध। चौदह सहस नाग-कन्या-रति,परचौ सो रत मतिअंध ॥ वीना-झाँझ-पखाउज-आउज, और राजसी भोग। पुहुप-प्रजंक परी नवजोवनि, सुख-परिमल-संजोग ॥ जिय जिय गढ़े, करे विखासहि, जाने लंका लोग।
इहि सुल-हेत हरी है सीता, राघव विपति-वियोग ॥
पुनि आयो सीता जह ँ वैठी, वन असोक के माहिं।
चारों ओर निसिचरी घेरें, नर जिहि देखि डराहिं॥
वैठयो जाइ एक तरुवर पर, जाकी सीतल छाहिं।
वहु निसाचरी मध्य जानकी, मिलन वसन तन माहिं॥
वारंवार विस्ति 'सूर' दुख, जपत नाम रघुनाहु।
ऐसी भाँति जानकी देखी, चंद गह्यों ज्यों राहु॥

(लङ्काको) आँखोंसे देखकर श्रीहनुमान्जी चिन्ता करने लगे कि 'यह लङ्काका दुर्ग तो चारों ओरसे दानव-दलसे विरा है, मैं इनमें कैसे जा पाऊँगा।' स्वर्णपुरी लङ्काका विस्तार सौ योजन था और उसका घेरा वीस योजनका था। (वह इतना सुन्दर नगर था) मानो विश्वकर्माने उसे अपने हाथसे बनाकर पर्वतके शिखरपर रख दिया हो। चारों ओर मतवाले हाथी उनमें गर्जना किया करते थे और चारों दिशाओंमें छत्र छगे ये तथा पताकाएँ फहरा रही यीं । ( ऐसे ) नगरको देखकर श्रीहनुमान्जी संदेहमें पड़ गये। तब उन्हें भगवान्ने महान् बल प्रदान किया। तब हनुमान्जी आकाश-मार्गसे उड़कर गये और नगरके बीचमें पहुँच गये। (वहाँ उन्होंने ) वनः बगीचे तथा जा सकने योग्य ( सुगम ) एवं न जा सकने योग्य ( अगम्य ) तथा अप्रकट भवनोंको घूम-घूमकर देखा। ( कहीं भी जानकीजीको न देखकर ) अपने चित्तमें वे विचार करके कहने लगे- 'हमारी प्रतिज्ञा अब हीन ( भङ्ग ) हो गयी। मैं श्रीरघुनाथजीकी भायां श्रीपीताजीको देख न सका।' ( शांकसे ) वे पृथ्वीपर पूँछ पटकने लगे और धिर पीट-पीटकर पछाड़ खाने लगे। अनेक प्रकारके अद्भुत रूपवाले राक्षस वहाँ सर्वदा मदिरा पीते रहते थे और वे महाबलशाली राक्षस ( मदिरा पीकर ) स्थान-स्थानपर भाला चलाने। तलवार चलाने तथा बागसे निशाना मारनेका अम्यास करते रहते थे । ( यह सब देखकर ) श्रीहनुमानुजी अपने हृदयमें

श्रीजानकीके सम्बन्धमें ( इस प्रकार ) चिन्ता करने लगे - भेरी समझसे वे ( श्रीजानकीजी ) अव जीवित नहीं हैं । या तो वे भागकर समुद्रमें डूब गर्यी अथवा उन्होंने ( शोकमें ) प्राण त्याग दिया । यदि मैं उनका दर्शन किये विना लौट जाऊँ तो स्वामी ( श्रीरामजी ) को कैसे मुख दिखलाऊँगा। सब वानर मेरी हँसी करेंगे कि 'तुमने अपने पिताका नाम डुवा दिया ।' ऋक्षराज जाम्बवान् मुझसे अनेक प्रकारके तर्क करेंगे, उनसे तो मैं बहुत डरता हूँ। (वे कहेंगे-) भ्वर्णपुरी लङ्काको जीतकर तुमने श्रीरामसे श्रीजानकीजीका अच्छा मिलन कराया !' जब युवराज अङ्गद मुझसे ( श्री-जानकीजीकी) कुशल पूछेंगे, तब मैं उनसे क्या कहुँगा ? मैंने तो थाह लेकर ( भली प्रकार सोचकर ) देख लिया कि ऐसे जीवनसे मर जाना अच्छा है। ( अथवा ) आज लङ्कापित रावणको मार डालूँ और लङ्काको ले जाकर ही उनको दिखा दूँ। रावणके अन्तःपुरमें चौदह सहस्र युवतियाँ हैं, श्रीरघु-नाथजी उनमें जिसे चाहेंगे-ले लेंगे ।' इस प्रकार एक भवनकी छायामें ( अँधेरेमें छिने ) वैठे हुए वे हाथ मल-मलकर पश्चात्ताप कर रहे थे कि भीने पहले तो कभी श्रीसीताजीको देखा नहीं है, वे पहचानी कैसे जायँगी ! हाँ, अत्यन्त दुर्वल, दीन दशामें पड़ी, (शोकसे) कृश, अत्यन्त चिन्तित तथा श्रीरघुनाथजीका नाम जपती हुई वे होंगी। ऐसी दशामें श्रीजानकीका यदि दर्शन हो जाय तो मैं उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करूँगा ।' फिर वे महावीर जब उस भवनमें गये, जहाँ रावण रहता था ( तब उन्होंने देखा कि उस भवनमें ) मणियोंके खंभे बने हैं और उनमें रत्न जड़े हुए हैं, वहाँकी वायुमें सुगन्ध भरी है। रावणके सिरपर बवेत छत्र इस प्रकार झलमला रहा है, जैसे लक्ष्मीका बन्धन है ( लक्ष्मी ही बाँधकर रखी गयी हों)। वह अन्धबुद्धि (मूर्ख) चौदह सहस्र नागकुमारियोंके साथ विलासकीडामें मग्न या। वीणाः झाँझ, मृदङ्ग तथा ताशोंका शब्द वहाँ हो रहा था तथा दूसरे भी राजसी (राजोचित) भोग-पदार्थ वहाँ थे। पुष्पोंसे मजी शय्यापर एक नवयुवती सुख-पूर्वक ( रावणसे ) लिपटी हुई पड़ी थी, चारों ओर सुखदायक सुगन्ध फैल रही थी। (यह देखकर हनुमान्जी) अनेक प्रकारके तर्क-वितर्क करने लगे। ऐसा विश्वास करने लगे (कहीं ये ही तो सीता नहीं हैं ?) इसी सुखके लिये इसने सीताका हरण किया और वहाँ श्रीरघुनायजी वियोगकी विपत्तिमें पड़े ( दुखित हो रहे ) हैं । ( फिर सोचने लगे ) कहीं लङ्काके लोग ( मेरा यहाँ आना ) जान तो नहीं गये ( और उन्होंने श्रीजानकीजीको कहीं लिया दिया )। फिर जहाँ अशोक-याटिकामें श्रीसीताजी वैटी थीं, वहाँ आये । वहाँ ( श्रीजानकीजीको ) चारों ओरसे घेरकर ऐसी राक्षसियाँ वैटी थीं, जिनको देखकर ही मनुष्य डर जाते हैं । ( वहाँ हनुमान्जी ) एक ऐसे श्रेष्ठ वृक्षपर जाकर वैट गये, जिसकी छाया शीतल थी ( जो सघन था )। स्रदासजी कहते हैं—यहुत-सी राक्षसियोंके बीचमें श्रीजानकीजी बैटी थीं, उनके शरीरपर मैला वस्त्र था, वार-वार दुःखसे रोती हुई श्रीरघुनायजीके नामका जप कर रही थीं। ( हनुमान्जीने ) श्रीजानकीजीको इस प्रकार देखा, जैसे चन्द्रमाको राहुने ग्रस रखा हो।

राग मारू

[ ६७ ]

गयौ कृदि हनुमंत जब सिंघु-पारा।
सेष के सीस लागे कमट-पीठि सौं,
धँसे गिरिवर सबै तासु भारा॥
लंक-गढ माहिं आकास मारग गयौ,
चहुँ दिसि वज्र लागे किंवारा।
पौरि सब देखि सो असोक-बन मैं गयौ,
निरिख सीता छप्यौ वृच्छ-डारा॥
सोच लाग्यौ करन, यहै धौं जानकी,
के कौऊ और, मोहि नहिं चिन्हारा।
'सूर' आकासवानी भई तबै तहँ,
यहै वैदेहि है, करु जुहारा॥

श्रीहनुमान्जी जब कूदकर समुद्रके पार गये, तब उनके भारसे शेष-नागके सिर कच्छप (जो शेषके भी आधार हैं) की पीठसे जा लगे और वड़े-बड़े पर्वत भी सारे-के-सारे (पृथ्वीमें) धँस गये। लङ्काके दुर्गमें चारों ओर वज़ (हीरे) के किवाड़ लगे हुए थे, उसमें हनुमान्जी आकाशमार्गसे गये। सम्पूर्ण नगरको देखकर (अन्तमें) वे अशोक-वाटिकामें गये और श्रीसीता-जीको देखकर एक वृक्षकी डालीपर लिप गये। (वहाँ बैठकर) चिन्ता करने लगे—-'मुझे पहचान तो है नहीं; पता नहीं ये ही श्रीजानकीजी हैं या कोई और (नारी) हैं।' स्रदासजी कहते हैं—उस समय वहाँ आकाश-वाणी हुई कि 'ये ही श्रीजनकनन्दिनी हैं। इन्हें अभिवादन करो।'

#### निशिचरी-वचन जानकीके प्रति

राग मारू

[ ६८ ]

समुझि अव निरित्व जानकी मोहि।
वड़ों भाग गुनि अगम दसानन, सिव वर दीनों मोहि॥
केतिक राम कृपन, ताकी पितु-मातु घटाई कानि।
तरों पिता जो जनक जानकी, कीरित कहीं वखानि॥
विधि-संजोग टरत निहं टारें, वन दुख देख्यों आनि।
अव रावन घर विलिस सहज सुख, कह्यों हमारों मानि॥
इतनों वचन सुनत सिर धुनि कै, वोली सिया रिसाइ।
अहो ढीठ, मित-मुग्ध निस्चिरी, वैठी सनमुख आइ॥
तव रावन को वदन देखिहों, दस सिरस्नोनित न्हाइ।
के तन देउँ मध्य पावक के, के विलसें रघुराइ॥
जो पे पितवतावत तेरें, जीवित विद्धरी काइ।
तव किन मुई, कहों तुम मोसों, भुजा गही जव राइ॥

अव झूटो अभिमान करित हो, झुकित जो उन के नाउँ।
सुखहीं रहिस मिलो रावन कों, अपनें सहज सुभाउ॥
जो तू रामिह दोष लगावै, करीं पान को घात।
तुमरे कुल कों वेर न लागै, होत अस्म-संघात॥
उन कें कोध जरें लंकापित, तेरे हृद्य समाइ।
तौ पै 'सूर' पितवत साँची, जो देखों रघुराइ॥

( एक राक्षसी, जिसे रावणने श्रीजानकीजीको समझाने भेजा या, कह रही है—) 'जानकी ! विचार करो। अव मेरी ओर देखो! (मेरी बातपर ध्यान दो।) अपना वडा भाग्य समझो और ऐसा मानो कि भगवान् शंकरने ही तुम्हें वरदान दिया है; नहीं तो रावण (दूसरी किसी नारीके लिये ) अगम्य है ( दूसरी नारी लङ्कापितको पा नहीं सकती )। दीन रामकी (रावणके सामने) क्या गणना, पिता-माताने ही उनको महत्त्वहीन कर दिया ( देशसे निकाल दिया )। जनकनन्दिनी ! तुम्हारे पिता जो महाराज जनक हैं, उनकी कीर्तिका तो मैं वर्णन करती हूँ ( वे तो बड़े यशस्वी हैं ); किंतु ब्रह्माने जो संयोग रच रखे हैं, वे टालनेसे नहीं टलते ( अर्थात् रामसे तुम्हारा विवाह उचित नहीं था। पर भाग्यवश हो गया )। ( आते ही ) तुम्हें वनवासका दुःख देखना पड़ा। अब तुम हमारा कहना मान हो और रावणके घरमें स्वाभाविक सुखका उपभोग करो !' ( राक्षतीकी ) इतनी बात सुनकर श्रीजानकीजीने अपना सिर पीट लिया और क्रोधपूर्वक बोलीं-- अरी ढीठ मृद्बुद्धि राक्षसी ! तू मेरे आगे आकर बैठ गयी है ! मैं रावणके मुखको तब देखूँगी, जब उसके दसों सिर रक्तसे स्नान किये होंगे ( अर्थात् धड़से कटे रावणके सिरको ही मैं देखूँगी )। या तो अपने शरीरको अग्निमें भस्म कर दूँगी या श्रीरघुनाथ ही मेरा उपभोग करेंगे। ( राक्षसी यह सुनकर व्यंगसे बोली--) 'यदि पतिव्रताका व्रत ही तुम्हें पालन करना था तो जीवन रहते (पितसे) बिछुड़ क्यों गयीं १ मुझसे बतलाओ तो कि जब राजा रावणने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तभी तुम मर क्यों नहीं

गर्यों १ अब तो यह झूठा अभिमान करती हो जो उन (रावण) के नामसे ही खीझती हो। अपने सहज स्वभावसे ( सीधी तरह ) रावणसे मिलो और एकान्तमें मुख-भोग करो। ' सूरदासजी कहते हैं— (राक्षसीकी बात मुनकर श्रीजानकीजी बोलीं—) 'यदि तू श्रीरामको दोघ लगायेगी (उनकी निन्दा करेगी) तो मैं (तुरंत) प्राणघात कर लूँगी और (मेरे शापसे) तेरे कुलको भस्मकी ढेरी बननेमें देरी नहीं लगेगी। (वैसे भी) लंकापति रावण तो उन श्रीरघुनाथजीके क्रोधसे भस्म होगा ही और तभी तेरा हृदय शान्त होगा (अर्थात् तू रावणके नाशके ही यत्नमें लगी है।) मेरा पातिव्रत तो तभी सचा होगा, जब में श्रीरघुनाथजीका दर्शन कर लूँगी।'

#### निश्चिरी-रावण-संवाद

राग धनाश्री [६९]

सुनौ किन कनकपुरी के राइ।
हों बुधि-वल-छलकरि पिंच हारी, लख्यों न सीस उचाइ॥
होले गगन सिहत सुरपित अरु पुडुमि पलटि जग परई।
नसे धर्म, मन-वचन-काय करि, सिंधु अचंभौ करई॥
अचला चलें, चलत पुनि थाकें, चिरंजीवि सो मरई।
श्री रघुनाथ-प्रताप पितवत, सीता-सत निहं टरई॥
ऐसी तिया हरत क्यों आई, ताको यह सितमाउ।
मन-वच-कर्म और निहं दूजों, विन रघुनंदन राउ॥
उन कें कोध भस्म है जैहीं, करी न सीता-चाउ।
तव तुम काकी सरन उवरिहों, सो विल मोहि वताउ॥
"जो सीता सत तें विचलें, तो श्रीपित काहि सँमारै।
मोसे मुग्ध महापापी कों, कौन कोध करि तारै॥
ये जननी वे प्रभु रघुनंदन, हों सेवक प्रतिहार।
सीता-राम 'सूर' संगम विनु,कौन उतारै पार?"॥

(वही राक्षसी रावणके पास छौट आयी और बोली-) 'स्वर्णपरी-नरेश! आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? मैं (अपनी) बुद्धिका प्रयोग एवं (सब प्रकारका) छल-बल करके थक गयी; किंतु सीताजी ने सिर उठाकर मेरी ओर देखातक नहीं। चाहे इन्द्रके साथ आकाश हिल उठे; चाहे पृथ्वी सारे संसारके साथ उलट पड़े; चाहे लोगोंके मन, वाणी और कर्मसे धर्म नष्ट हो जाय; चाहे समुद्र (मर्यादा छोड़कर) आश्चर्य उत्पन्न कर दे, चाहे जड़ पृथ्वी चलने लगे और चलनेवाले (चेतन) जीव जड़ बन जायँ और चाहे चिरजीवी (अमर) लोग मर जायँ; किंतु श्रीरघुनाथके प्रतापसे सीताजीका सचा पातित्रत भङ्ग नहीं हो सकता। ऐसी (पितत्रता) स्त्री तुम्हारे द्वारा कैसे हरी गयी ? उनका तो यह सचा भाव है कि मन, वचन और कर्मसे महाराज श्रीरब-नाथजीको छोड़कर दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। तुम सीताकी चाह मत करो । भला, मुझे बताओ तो कि (जब वे क्रोध करेंगी, तब) किसकी शरण लेनेसे तुम्हारी रक्षा होगी ? तुम तो उनके कोधसे भस्म ही हो जाओगे । स्रदासजी कहते हैं ( राक्षसीकी बात सुनकर रावण बोला--) 'यदि श्रीजानकीजी ही अपने पातिव्रतसे विचलित हो जायँ तो फिर भगवान किसकी सम्हाल करेंगे ? ( श्रीजानकीजीकी शक्ति एवं पातिव्रतके वलसे ही तो वे जगत्पालक हैं।) किंतु मेरे-जैसे मायामोहित महापापीको दूसरा कौन क्रोध करके ( भवसागरसे ) तार सकता है ? ये श्रीजानकी जगजननी हैं और वे श्रीरघुनाथजी स्वामी हैं; मैं तो इनका सेवक द्वारपाल हूँ। श्रीसीतारामका मिलन हुए विना सुझे संसार-सागरसे पार कौन उतारेगा ? ( इसलिये मैंने तो अपने उद्धारके लिये ही श्रीजानकीजीका हरण किया है।)

## रावण-वचन सीताके प्रति

राग मारू

[ 60 ]

जनकसुता, तू समुझि चित्त में, हरिष मोहि तन हेरी। चौदह सहस किंनरी जेती, सब दासी हैं तेरी॥

कहै तो जनक-गेह दै पठवों, अरघ छंक को राज। तोहि देखि चतुरानन मोहै, तू संदरि-सिरताज ॥ छाँडि राम तपसी के मोहै, उठि आभूषन चौदह सहस तिया में तोकों, पटा वधाऊँ आजु॥ कठिन वचन सुनि स्रवन जानकी, सकी न वचन सँभारि। तृन-अंतर दे दृष्टि तरोंघी, दियौ नयन-जल ढारि॥ पापी ! जाउ जीभ गरि तेरी, अजुगुत वात विचारी। सिंह को भच्छ सृगाल न पावे, हों समरथ की नारी॥ चौदह सहस सैन खरदूवन, हती राम इक वान। लिखिमन-राम-धनुष सन्मुख परि, काके रहिहैं प्रान ॥ मेरी हरन मरन है तेरी, स्यों कुटुंब-संतान। जरिहै लंक कनकपुर तेरी, उदयत रघुकुल-भान॥ तोकों अवध कहत सव कोऊ, तातें सहियत बात। विना प्रयास मारिहों तोकों, आजु रैनि, के प्रात॥ यह राकस की जाति हमारी, मोह न उपजै गात। परितय रमें, धर्म कहा जानें, डोलत मानुष खात॥ मन में डरी, कानि जिनि तोरै, मोहि अवला जिय जानि। नख-सिख-वसन सँभारि, सकुच तनु, कुच-कपोलगहि पानि ॥ रे दसकंध ! अंधमति, तेरी आयु तुलानी आनि। 'सूर' राम की करत अवज्ञा, डारें सब भुज भानि॥

(स्वयं रावण अशोक-वाटिकामें आया और श्रीजानकीजीसे वोला—) जनकनिन्दनी! तुम अपने चित्तमें विचार करके (अपना हित-अहित) समझ लो और हर्षपूर्वक मेरी ओर देखो। (मेरे यहाँ) जितनी भी किन्नरियाँ हैं, वे सब चौदह हजार किन्नरियाँ तुम्हारी दासी हैं। तुम कहो तो तुम्हें लंकाका आधाराज्य देकर महाराज जनकके घर मेज दूँ। तुम्हें देखकर CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

तो ब्रह्माजी भी मोहित हो जायँगे, तुम सुन्दरियोंके मस्तकके मुकुटके समान ( सर्वश्रेष्ठ ) हो । अतः तपस्वी रामका मोह छोड़ दो, उठो ! आभूषण (अपने अङ्गोंमें ) सजाओ । अपनी चौदह सहस्र रानियोंमें आज ही तुमको में पट्ट-महिषीका पद दे दूँ। ऐसी कठोर वार्ते कानोंसे सुनकर श्रीजानकीजी अपनी वाणीको रोक न सकीं । उनके नेत्रोंसे अश्रु दुलकने लगे; नीची · दृष्टि किये, बीचमें एक तिनका रखकर बोर्ला—'अरे पापी ! तेरी जिह्ना गल जाय, जो तूने ऐसी मर्यादाहीन वातका विचार किया है। सिंहके भोजनको सियार नहीं पा सकता, मैं सर्व-समर्थकी स्त्री हूँ ( यह भूलता क्यों है )। खर-दूषणकी चौदह सहस्र सेना श्रीरामने एक ही वाणसे मार दी, उन श्रीराम और लक्ष्मणके धनुषके सम्मुख पड़नेपर किसके प्राण बच सकते हैं ? मेरा हरण तो समस्त कुटुम्य और पुत्र-पौत्रादिके साथ तेरी मृत्यु ( का कारण ) है । श्रीरबुकुलके सूर्यके उदय होते ही ( श्रीरबुनाथ-जीके यहाँ पहुँचते ही ) तेरी स्वर्णपुरी लङ्का भस्म हो जायगी।' (यह सुनकर रावण बोला—) 'तुम्हें सब लोग अवध्य बतलाते हैं ( सभी कहते हैं कि सीता मार डालने योग्य नहीं हैं ), इसीसे मैं तुम्हारी वात सहता हूँ; मैं तो बिना किसी परिश्रमके तुम्हें आज रातमें ही या कल सबेरे मार डालूँगा। यह हमारी जाति तो राक्षसकी है, किसीके शरीरसे हमें मोह नहीं हुआ करता (स्वभावसे इमलोग निर्दय हैं)। इम तो परिल्लयोंसे विहार करते हैं, धर्मकी वात हम क्या जानें । हम तो मनुष्योंका भक्षण करते हुए घूमते हैं।' ( रावणकी यह बात सुनकर श्रीजानकीजी ) अपने मनमें डरीं कि मुझे अपने मनमें अवला समझकर यह संकोच न तोड़ दे (और वल-प्रयोगपर उतारू न हो जाय ।) पैरसे सिरतक उन्होंने वस्त्रको सम्हाल लिया (सव अङ्ग पूर्णतः दक लिये ); शरीर समेट लिया और वक्षःस्थल तथा मुख भुजाओंमें छिपा लिये । स्रदासजी कहते हैं—(श्रीजानकी बोलीं—) 'अरे दशानन ! तेरी बुद्धि अंधी हो गयी है, तेरी आयु पूरी होनेको आ गयी है ( तू मरनेवाला है )। तू श्रीरामका अपमान करता है ! वे तेरी सभी भुजाओंको काट डालेंगे ।

#### रावण-त्रिजंटा-संवाद

राग मारू

[ ७१ ]

अरे सुनि सीता कत छायौ।

मोकों यह समुझि आई है, तेरौ मन अघ छायौ॥
वार-वार त्रिजटी कहै, सुनि रावन मितमंद।
जनक-सुता-तन गारिहै तोरन कीं दसकंघ॥
गुपत मतौ रावन कहै, तूँ त्रिजटी सुनि आइ।
जों पै सीता सत टरै, 'सूर' तीन सुवन जिर जाइ॥

'अरे सुन! श्रीसीताजीको हरण करके त् क्यों ले आया ? मेरा ऐसा विचार है कि तेरे मनमें पाप भर गया है।' इस प्रकार वार-वार त्रिजटा कहती है—'अरे मन्दबुद्धि रावण! सुन, श्रीजनकनन्दिनी अपना शरीर (शोकमें) गला देंगी (पर तुझे स्वीकार नहीं करेंगी) और तेरे दसों कंथोंको तोड़ने (दसों मस्तकोंके कटने) का कारण वनेंगी।' स्रदासजी कहते हैं—तव यह अपना गुप्त विचार रावण कहने लगा—'अरी त्रिजटा! त् यहाँ आकर सुन; (में जानता हूँ कि) यदि श्रीजानकीजी अपने पातिव्रतसे डिग जायँ तो तीनों लोक भस्म हो जायँगे (उनके पातिव्रतके प्रभावसे ही त्रिसुवन स्थित है)।'

## त्रिजटा-सीता-संवाद

राग मारू

[ ७२ ]

रावन सोच करत मन माहीं। सेन मोरि मंदिर कों उल्रट्यों, गयौ त्रिजटा के पाहीं॥ दस सिर वदन सिधारियों, वहु राछसि सुविचारि। कछु छल-वल करि देखिहों जो मानै सीता नारि॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

त्रिजटी कहैं सुवानि सों मोहि रजायस होइ। जनक-सुता पतिवर्त तें और न टारें कोइ॥ हरषवंत त्रिजटी भई गई सिया कें पास। पूरन सुखरू पाइहै सो लाये छाँड़ि उसास॥ तिवई दुखित वई लहै देखों मर्नाहं विचारि। जोवन चंचल थिर नहीं ज्यों कर-अँजुरी-वारि॥ वलकल पहरन, फल भखन, त्रिन-संथर श्रीराम। तिनहीं कहा सुख हेत सों असुर-सुंदरि सों काम॥ सिया-वचन त्रिजटी सुने, अस नहिं भाष वहोरि। 'सूर' सिंघ ही सिर दियो जंवुक-कोटि करोरि॥

रावण (अपने) मनमें चिन्ता करता हुआ (अशोकवाटिकासे) भवनको लौटा, उसने ( साथकी ) सेना (भी) लौटा ली और स्वयं त्रिजटाके पास गया । दशानन ( अपने भवनमें ) लौटकर बहुत-सी राक्षसियोंके साथ विचार करने लगा-- कुछ छल-बल करके देखूँगा, कदाचित् श्री-जानकी-जैसी ( पतिव्रता ) स्त्री भी ( मेरी वात ) मान जाय ।' यह सुनकर ( इस आशासे कि इसी बहाने श्रीजानकीजीके पास जानेका अवसर मिलेगा ) त्रिजटा वड़ी नम्रतासे बोली—'मुझे राजाज्ञा मिलनी चाहिये। श्रीजनकनन्दिनीको पातिव्रतसे दुसरा कोई हटा नहीं सकता।' ( रावणकी आज्ञा पाकर) त्रिजटा प्रसन्नतापूर्वक श्रीसीताजीके पास गयी (और बोळी—) ·आप यह वार-वार दीर्घश्वास लेना छोड़ दें, आपको पूर्ण आनन्दघन मिलेंगे।'( श्रीजानकीजी कहने लगीं—) 'त्रिजटा! अपने बोये ( किये ) का फल पाकर दुखित हो रही हूँ, यह अपने मनमें विचार करके देख लो।' ( फिर त्रिजटा वोली— ) ध्यह युवावस्था तो स्थिर है नहीं, इस प्रकार चञ्चल ( नारावान् ) है जैसे अञ्जलिमें लिया जल और श्रीराम वस्कल ( पेड़ोंकी छाल ) पहिनते हैं, ( वनके ) फल खाते हैं तथा तृणकी साथरीपर ( तृण विछाकर ) सोते हैं । उनसे प्रेम करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा ? (रावणको स्वीकार करके) असुर-सुन्दरियोंके समान तुम भी सब कामो-प्रभोग प्राप्त करो। र स्रदासजी कहते हैं — त्रिजटाकी बात सुनकर श्रीजानकीजी बोल्यें — 'इस प्रकारकी बात फिर मत कहना! ( संसारमें रावण-जैसे) करोड़ों सियारोंके झंड हैं; किंतु मैंने तो अपना मस्तक ( श्रीरामरूप ) सिंहको ही दिया है ( मेरे तो एकमात्र वे ही स्वामी हैं।)

[ 50 ]

त्रिजटा सीता पै चिल आई।
मन में सोच न किर तू माता, यह किह के समुझाई॥
नलकृवर को साप रावनिह, तो पर वल न वसाई।
'स्रदास' मनु जरी सजीविन, श्रीरघुनाथ पठाई!॥

त्रिजटा सीताजीके पास (बहुत निकट) चली आयी और यह समझाकर (धीरेसे जिसमें और कोई न सुन ले) कहने लगी—पाता! तुम मनमें कोई चिन्ता मत करो। रावणको (कुवेरपुत्र) नलकूवरका शाप है (कि किसी नारीसे वलात्कार करनेका प्रयत्न करते ही वह मर जायगा); अतः तुमपर उसका वल चल नहीं सकता। स्रदासजी कहते हैं—(त्रिजटाकी यह बात सीताजीको ऐसी प्रिय लगी) जैसे श्रीरघुनायजीने संजीवनी बूटी भेज दी हो।

राग कान्हरौ

[ 80 ]

धनि जननी ! तेरौ व्रत आख्यौ । तूँ हों जानत हों, यहै भरौसौ, तेरौ पन तेरें सत राख्यौ ॥ फिरि त्रिजटा आई सीता पें, रावन सौं मुख कोहि । तूँ सीता व्रत राखिये, राम मिळेगौ तोहि ॥ सेत छत्र रघुनाथ सिर, बैटे अद्भुत पाट। सेतें चंदन जानकी! सोभित माथ छिछाट॥ यह सुपिनौ मोकों भयो, अव साखी दीजै नाटि। 'सुरदास' रघुनाथ सौं रावन जै है न्हाटि॥

स्रदासजी कहते हैं— त्रिजटा फिर रावणसे क्रोधित मुख करके ( रुष्ट होकर ) सीताजीके पास आ गयी ( उसके समझानेसे रावणने हठ नहीं छोड़ा या । श्रीजानकीजीसे वह बोळी—) भाता ! तुम धन्य हो । तुम्हारा पातिव्रत प्रशंसनीय है । तुम विश्वास करो, मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारे प्रण ( सतीत्वपर दृढ़ रहनेके आग्रह ) की रक्षा तुम्हारे पातिव्रतने ही की है। माता सीता ! ( आगे भी ) तुम अपने सतीत्वकी रक्षा करना, ( निश्चय ) श्रीराम तुम्हें मिळेंगे; क्योंकि मुझे ऐसा स्वप्न दिखायी पड़ा है कि श्रीरधुनाथजी अव्युत्त सिंहासनपर वैठे हैं, उनके मस्तकपर श्वेत छत्र छगा है और उनके छलाटपर श्वेत चन्दनका ही तिलक शोभित है। श्रीजानकीजी ! अय और कोई प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है, श्रीरधुनाथजीकी शपथ ! रावण नष्ट हो जायगा। '

[ 64 ]

सो दिन त्रिजटा ! कहु, कव ऐहै ?
जा दिन चरन-कमल रघुपति के हरिष जानकी हृदय लगेहै ॥
कवहुँक लिख्यन पाइ सुमित्रा, माइ-माइ कि मोहि सुनैहै ।
कवहुँक रूपावंत कौसिल्या, वधू-वधू कि मोहि वुलैहै ॥
जा दिन कंचनपुर प्रभु ऐहैं, विमल ध्वजा रथ पर फहरैहै ।
ता दिन जनम सफल किर मानों, मेरी हृदय-कालिमा जैहै ॥
जा दिन राम रावनिह मारें, ईसिह लै दस सीस चढ़ेहैं ।
ता दिन 'सूर' राम पै सीता सरवस वारि बधाई देहै ॥
स्रदासजी कहतेहैं—(यह सुनकर श्रीजानकीजी बोलीं—) 'त्रिजटा!

वह दिन कब आयेगा। जिस दिन जानकी हर्षपूर्वक श्रीरद्यनाथजीके चरण-

कमलोंको अपने हृदयसे लगायेगी ? क्या कभी लक्ष्मण अपनी माता सुमित्राके समान मुझे पाकर 'माँ ! माँ !' इस प्रकार कहकर मुझे पुकारेंगे ? क्या कभी कृपामयी कौसल्या माता मुझे 'चहू ! बहू !' कहकर पुकारेंगी ? जिस दिन मेरे स्वामी इस स्वर्णनगरीमें आयेंगे और उनके रथपर ( युद्धमें विजयकी ) निर्मल ध्वजा उड़ेगी, उसी दिन मेरे हृदयका शोक दूर होगा और में अपने जीवनको सफल समझूँगी । जिस दिन श्रीराम रावणको मारकर उसके दसों मस्तक भगवान् इदको चढ़ा देंगे, उसी दिन सीता श्रीरामपर अपना सर्वस्व न्योछावर करके ( उन्हें विजयकी ) वधाई देगी ।'

राग सारंग

[ ७६ ]

में तौ राम-चरन चित दीन्हौ।

मनसा, वाचा और कर्मना, वहुरि मिलन कों आगम कीन्हों ॥ डुलै सुमेरु, सेष-सिर कंपै, पच्छिम उदै करै वासर-पति । सुनि त्रिजटा, तौहूँ निहं छाड़ों, मधुर-मूर्ति रघुनाथ-गात-रित ॥ सीता करित विचारमनिहं-मन, आजु-काल्हि-कोसलपित आवैं। 'सुरदास' सामी करुनामय, सो कृपालु मोहि क्यों विसरावैं! ॥

( श्रीजानकीजी कहती हैं— ) 'मन, वाणी और कर्मसे ( सब प्रकार ) मैंने तो श्रीरामके चरणोंमें अपना चित्त लगा दिया है और उनसे मिलनेकी आशा कर रही हूँ । त्रिजटा ! सुन—चाहे सुमेरु हिलने लगे, शेषनागका मस्तक काँपने लगे और सूर्य पश्चिममें उगने लगें, तब भी मधुरमूर्ति श्रीरघुनाथजीके श्रीविग्रहसे प्रेम करना में छोड़ नहीं सकती ।' सूरदासजी कहते हैं—मन-ही-मन श्रीजानकीजी विचार करती हैं—'श्रीरघुनाथजी आज-कलमें ही आनेवाले हैं । मेरे स्वामी तो करणामय हैं, वे कुपाछ भला, मुझे विस्मृत कैसे कर सकते हैं।'

# त्रिजटा-स्वप्न, हनुमान्-सीता-मिलन

राग धनाश्री

[ 66 ]

स्रनि सीता ! सपने की वात । रामचंद्र-लिखमन में देखे, ऐसी विधि परमात ॥ कुसुम-विमान वैठि वैदेही, देखी राघव स्वेत छत्र रघुनाथ-सीस पर, दिनकर-किरन-प्रकास ॥ भयौ पलायमान दानवकुल, व्याकुल सायक-त्रास। पजरत धुजा, पताक, छत्र, रथ, मनिमय कनक-अवास ॥ रावन-सीस पुरुमि पर लोटत, मंदोदरि विलखाइ। कंभकरन-तन पंक लगाई, लंक विभीषन पाड ॥ प्रगट्यों आइ लंक दल कपि कौ, फिरि रघुवीर-दुहाइ। या सपने को भाव सिया सुनि, कवहुँ विफलनहिं जाइ॥ त्रिजटा-वचन सुनत वैदेही, अति दुख लेति उसास । हा हा रामचंद्र ! हा लिखिमन ! हा कौसिल्या सास ! त्रिभुवन-नाथ नाह जो पावै, सहै सो क्यों वनवास ? हा कैकई! सुमित्रा जननी! कठिन निसाचर-त्रास ॥ कौन पाप में पापिनि कीन्ही, प्रगट्यो जो इहिं वार । धिक-धिक जीवन है, अब यह तन, क्यों न होइ जरि छार॥ है अपराध मोहि ये लागे, मृग हित दियौ हथियार। जान्यौ नहीं निसाचर को छल, नाच्यौ धनुष-प्रकार ॥ पंछी एक सुदृद जानत हों, करवी निसाचर भंग। तार्ते विरमि रहे रघुनंदन, करि मनसा-गति पंग ॥ इतनौ कहत नैन-उर फरके, सगुन जनायौ अंग। आजु लहों रघुनाथ-सँदेसौ, मिटै विरह-दुख-संग ॥

तिहिं छिन पवन-पूत तहँ प्रगट्यो, सिया अकेली जानि। "श्रीदसरथकुमार दोउ वंधू, धरें धनुप-सर पानि॥ प्रिया-वियोग फिरत मारें मन, परें सिंधु-तट आनि। ता सुंदरि हित मोहि पठायौ, सकौं न हों पहिचानि ॥" वारंवार निरिष्ण तरुवर तन, कर मीड्ति पछिताइ। द्नुज, देव, पसु, पच्छी को तू, नाम लेत रघुराइ? वोल्यौ नहीं, रह्यौ दुरि वानर, द्रुम में देहि छपाइ। कै अपराध ओड़ि तू मेरी, के तू देहि दिखाइ॥ तरुवर त्यागि चपल साखामृग, सन्मुख वैद्व्यौ आइ। माता ! पुत्र जानि दै उत्तर, कहु, किहिं विधि विलखाइ ? किंनर-नाग-देव-सुर-कन्या, कासों हुति उपजाइ ? कै तू जनक-कुमारि जानकी, राम-वियोगिनि आइ ? राम-नाम स्त्रनि उत्तर दीन्ही, पिता-बंधु सम होहि। में सीता, रावन हरि ल्यायों, त्रास दिखावत मोहि॥ अव में मरों, सिंधु में वूड़ों, चित में आवे कोह। सुनो वच्छ ! धिक जीवन मेरौ, लिछमन-राम-विछोह ॥ कुसल जानकी ! श्रीरघुनंदन, कुसल लच्छिमन भाइ। तम हित नाथ कठिन व्रत कीन्ही, नहिं जल-भोजन खाइ ॥ मुरै न अंग कोउ जो काटै, निसिवासर-सम जाइ। तम घट प्रान देखियत सीता, विना प्रान रघुराइ॥ वानर वीर चहुँ दिसि धाए, दुँहैं गिरि-बन-झार। सुसट अनेक सवल दल साजे, परे सिंधु के पार ॥ उद्यम मेरी सफल भयी अव, तुम देख्यी जो निहार। अव रघुनाथ मिलाऊँ तुम कों सुंदरि ! सोक निवारि॥

यह सुनि सिय-मन संका उपजी, रावन-दृत विचारि। छल करि आयौ निसिचर कोऊ, वानर-रूपहि धारि ॥ स्रवन मूँदि, मुख आँचर ढाँप्यौ, अरे निसाचर, चोर! काहे कों छल करि-करि आवत, धर्म विनासन मोर? पावक परों, सिंधु महँ वृङ्गें, नहिं मुख देखीं तोर। पापी क्यों न पीठि दे मोकों, पाहन-सरिस कठोर ॥ जिय अति डरचौ, मोहि मति सापै, व्याकुळ वचन कहंत । मोहि वर दियों सकल देवनि मिलि, नाम धरवी हनुसंत ॥ अंजनि-कँवर, राम की पायक, तार्के वल गर्जत। जिहिं अंगद्-सुग्रीव उवारे, वध्यौ वालि वलवंत ॥ लेहु मातु ! सहिदानि मुद्रिका, दई प्रीति करि नाथ। सावधान है सोक निवारहु, ओड्ह द्चिछन हाथ ॥ खिन मुँद्री, खिनहीं हुनुमत सों, कहति विस्रि-विस्रि। कहि मुद्रिके ! कहाँ तें छाँड़े, मेरे जीवन-सूरि? प्रभू सों पूछ ! सँदेसी इतनी, जब हम वे इक थान। सोवत काग छुयौ तन मेरौ, वरहहिं कीनौ वान ॥ फोऱ्यो नयन, काग नहिं छाँड्यो, सुरपति के विद्सान ! अव वह कोप कहाँ रघुनंदन, दससिर-वेर विळान? निकट बुलाइ, विठाइ, निरास मुख, अंचर लेत वलाइ। चिरजीवौ सुकुमार पवन-सुत, गहति दीन है पाइ॥ वहुत भुजनि वल होइ तुम्हारें, ये अमृत फल खाहु। अव की वेर 'सूर' प्रभु मिलवहु, वहुरि प्रान किन जाहु॥

(त्रिजटा कहती है—) 'सीताजी ! स्वप्नकी वात सुनो । मैंने सबेरेके समय इस प्रकारका स्वप्न देखा है—मैंने (स्वप्नमें ) श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणको देखा है तथा श्रीरामके पास पुष्पोंके विमानमें बैठो श्रीजानकीजी ! तुम्हें भी देखा है। श्रीरघुनायजीके मस्तकपर खेत छत्र छगा था। जिसका प्रकाश सूर्यकी किरणोंके समान था। ( श्रीरामचन्द्रजीके ) वाणोंके भयसे व्याकुल होकर दानवोंकी सेना भाग रही थी। रावणकी ध्वजा-पताकाएँ, छत्र, रथ तथा मणि-जटित सोनेका महल जल रहे थे। रावणके (कटे हुए) मस्तक पृथ्वीपर छुड़क रहे थे और रानी मन्दोदरी विलाप कर रही थी। कुम्भकर्णने शरीरमें कीचड़ लगा रखी थी। लङ्काका राज्य विभीषण पा गये थे। लङ्कामें आकर वानरोंका दल प्रकट हो गया और श्रीरघुनायजीकी दुहाई फिर गयी (्विजय-घोषणा हो गयी )। श्रीसीताजी! सुनो—इस स्वप्नका जो तात्पर्य है। बह कभी व्यर्थ नहीं जायगा। १ त्रिजटाकी वात सुनकर श्रीजनक-नन्दिनीने अत्यन्त दुःखसे लंबी स्वास ली ( और कहा—) 'हा (स्वामी) श्रीराम! हा लक्ष्मणं! हा सास कौसल्या ! जिसे त्रिभवन-नाथ स्वामी मिले हों। वह क्योंकर वनवास (का कष्ट) सह सकती है ! हा कैकेयी! हा सुमित्रा माता! मुझे तो राक्षसका बड़ा कठिन भय प्राप्त हो रहा है। (पता नहीं) मुझ पापिनीने कौन-सा पाप किया था, जो इस बार ( फल देनेके लिये ) प्रकट हुआ है। मेरे जीवनको धिकार है। मेरा यह शरीर अब जलकर भस्म क्यों नहीं हो जाता ? मुझे तो अपने ये दो अपराध जान पड़ते हैं—( प्रथम तो ) स्वर्ण-मृगको मारनेके लिये मैंने प्रभुको हथियार दिया ( मृगको मारनेका आग्रह किया ) और ( दूसरे ) मैं राक्षस (रावण) का छल न समझ सकी, सुतरां (लक्ष्मणद्वारा) धनुषसे खींची रेखाका उल्लब्धन करके बाहर निकलआयी। एक पक्षी ( गीध ) को मैं अपना सुदृद् (हितैषी) जानती हूँ राक्षसने उसका अङ्ग-भङ्ग कर दिया ( पक्ष काट दिये )। ( लगता है कि भक्त-पक्षीका भी मुझसे अपराध हो गया। ) इसीसे श्रीरघुनाथ यहाँ आनेसे क्के हुए हैं, अपने मनकी गति उन्होंने रोक ली है ( अन्यथा इच्छा करते ही वे यहाँ पहुँचनेमें समर्थ हैं )।' इतना कहते ही (बायाँ) नेत्र और वक्षः खल फड़क उठे, अङ्गोंने ग्रुम शकुन प्रकट किया। ( इससे श्रीजानकीजीने समझ लिया ) 'आज मैं श्रीरघुनाथजीका संदेश पाऊँगी, वियोगके दु:खका सङ्ग छुट जायगा।' उसी समय श्रीजानकीजीको अकेली समझकर श्रीहनुमान्जीने ( बोलकर ) वहाँ अपनेको प्रकट किया ( वे साक्षात् नहीं प्रकट हुए, डालपर छिपे-छिपे ही बोले—) ध्महाराज दशरथके पुत्र दोनों भाई हाथोंमें धनुष-वाण लिये तथा अपनी प्रियतमाके वियोगसे मनमारे हुए

( दुखित ) समुद्रके किनारे ( सागर-तटीय प्रदेशमें ) आकर ठहरे हैं। अपनी उसी सुन्दरी पत्नीके लिये मुझे उन्होंने भेजा है; किंतु मैं ( उनकी भार्याको) पहचानने भेंअसमर्थ हूँ । ( यह शब्द सुनकर श्रीजानकी ) बार-बार वृक्षकी ओर देखती हैं तथा हाथ मलकर पश्चात्ताप करती हैं। ( उन्होंने कहा--) 'राक्षस, देवता, पशु या पक्षी तू कौन है, जो श्रीरघुनाथका नाम ले रहा है ?' ( इसपर भी ) हनुमान्जी बोले नहीं, वृक्षमें अपने शरीरको छिपाये वे छिपे ही रहे। (तब श्रीजानकीजीने कहा-) 'या तो तू मेरे शापको स्वीकार कर या दिखायी दे ! ( अर्थात् तू दिखायी नहीं देगा तो मैं शाप दे दूँगी)।'( यह सुनते ही ) चञ्चल वानररूपधारी हनुमान्जी वृक्षको छोड़कर सम्मुख आकर बैठ गये (और बोले—) भाता ! तुम मुझे अपना पुत्र समझकर मेरी वातका उत्तर दो । बताओ, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो ? किन्नर, नाग, गन्धर्व, देवता आदिमें तुम किसकी कन्या हो ? किससे तुम्हारी उत्पत्ति हुई थी ? अथवा तुम श्रीरामकी वियोगिनी पत्नी महाराज श्रीजनकजीकी पुत्री श्रीजानकी हो ?' श्रीरामका नाम सुनकर (श्रीजानकीजीने ) उत्तर दिया— तुम (चाहे जो हो ) मेरे लिये पिता और भाईके समान हो । मेरा नाम सीता है । रावण मुझे चुराकर ( यहाँ ) ले आया है और अब मुझे ( अनेक प्रकारसे ) भय दिखलाता है। अब मेरे चित्तमें क्रोध आता है कि समुद्रमें डूवकर मर जाऊँ। हे पुत्र! सुनो, श्रीराम-लक्ष्मणके वियोगमें मेरे जीवित रहनेको धिकार है। १ ( इतनी वात सुनकर हनुमान्जी बोले-) भाता जानकी ! श्रीरघुनाथजी कुशल-पूर्वक हैं, भैया लक्ष्मणजी भी कुशलपूर्वक हैं। आपके लिये प्रभुने बड़ा कठिन त्रत ले रखा है, वे न जल पीते हैं न भोजन करते हैं। उनका शरीर ऐसा (निर्जीवप्राय) हो रहा है कि कोई अङ्गोंको काटे तो भी वह मुड़ेगा (हिलेगा) नहीं। रात्रि भी दिनके समान ( जागते हुए ) ही वीत रही है। श्रीजानकीजी ! उनके प्राण तो तुम्हारे शरीरमें दिखायी पड़ते हैं, श्रीरघुनाथ तो बिना प्राणके हो रहे हैं। अनेक वीर वानर चारों दिशाओंमें दौड़ रहे हैं; वे पर्वतों, वनों एवं शाड़ियोंमें तुमको हूँढ रहे हैं।

अनेक श्रेष्ठ वीर (अपने साथ ) पूरी सेना सजाये समुद्रके उस पार पड़े हैं। मेरा परिश्रम अव सफल हो गया जो (यहाँ आकर) मैंने तुम्हारा मलीमाँति दर्शन कर लिया। त्रिभुवनसुन्दरी माता ! अव शोक दूर करो, में तुम्हें श्रीरघुनायजीसे मिला दूँगा । ' ( हनुमान्जीकी ) यह ( बात ) सुनकर उन्हें रावणका दूत समझकर श्रीसीताजीके मनमें संदेह उत्पन्न हुआ कि यह कोई राक्षस छल्से वानरका रूप बनाकर यहाँ आया है। उन्होंने कान बंद कर लिये, अञ्चलसे मस्तक ढक लिया ( और बोर्ला— ) 'अरे राक्षस ! अरे चोर ! मेरा धर्म नष्ट करनेके लिये तू क्यों बार-बार यहाँ छल करके आता है ? में अग्निमें जल जाऊँगी, समुद्रमें डूब जाऊँगी; किंतु तेरा मुख नहीं देखूँगी । अरे पापी ! मुझसे पीठ क्यों नहीं दे लेता ? ( मेरी ओरसे मुँह क्यों नहीं मोड़ लेता ? ) तेरा हृदय पत्थरके समान कठोर है। ( श्रीजानकीजीकी वार्ते सुनकर हनुमान्जी ) हृदयमें डरने लगे कि ये कहीं मुझे शाप न दे दें। (और इस प्रकार) व्याकुळताभरे वचन बोले—'सभी देवताओंने मिलकर मुझे वरदान दिया है और मेरा नाम हनुमान् रक्खा है। मैं माता अज्जनाका पुत्र हूँ और श्रीरामका दूत हूँ । उनके वलसे ही मैं गर्जना करता हूँ ( मुझमें अपना कोई वल नहीं है )। जिस प्रभुने अङ्गद और सुग्रीवकी रक्षा की तथा बलवान वालीको मार दिया, हे माता ! उसी प्रभने प्रेमपूर्वक अपनी अँगूठी मुझे दी है। इस प्रमाण-चिह्नको तुम छो—( अपने ) दाहिने हाथमें (इसे) लेलो। (अव) सावधान होकर शोकको दूर भगा दो।' ( मुद्रिका लेकर श्रीजानकीजी ) क्षणमें उस अँगूठीको देखती हैं और क्षणमें हनुमान्जीकी ओर देखती हैं। वे रो-रोकर कहने लगीं-पुद्रिके! वता तो मेरे जीवनकी जड़ी (मेरे जीवनस्वरूप) प्रभुको तूने कहाँ छोड़ा ? प्रभुसे मेरा यह संदेश पूछना कि जब मैं और वे एक ही स्थानपर विश्राम कर रहे थे, तव एक कौएने मेरे शरीरको छु दिया था, इसपर प्रभुने कुशका वाण बना लिया और देवराज इन्द्रके रहते हुए काग (वने इन्द्रपुत्र जयन्त ) को छोड़ा नहीं। उसका (एक ) नेत्र फोड़ दिया। श्रीरघनाथजीका वह क्रोध रावणकी वार कहाँ नष्ट हो गया ??

स्रदासजी कहते हैं—( श्रीजानकीजीने हनुमान्जीको ) पास बुलाकर बैटा लिया, उनका मुख देखकर ( पुत्रके समान स्नेहसे ) अञ्चलसे बलैया लेने ( मुख पोंछने ) लगीं। अत्यन्त दीन होकर उनके पैर पकड़ने लगीं और बोलीं—'मुकुमार पवनकुमार! चिरजीवी हो। तुम्हारी भुजाओंमें बहुत बल हो! ये ( उपवनके ) अमृतके समान फल खाओ। इस बार मुझे स्वामीसे मिला दो; फिर प्राण क्यों न चले जायँ।'

## हनुमान्द्वारा सीता-समाधान

राग मारू

[ 50 ]

जननी ! हों अनुचर रघुपित को ।

मित माता करि कोप सरापै, निहं दानव ठग मित को ॥

आशा होइ, देउँ कर-मुँदरी, कहों सँदेसी पित को ।

मित हिय विलख करों सिय, रघुवर हितहें कुल दैयत को ॥

कहों तो लंक उखारि डारि देउँ, जहाँ पिता संपित को ।

कहों तो मारि-सँहारि निसाचर, रावन करों अगित को ॥

सागर-तीर भीर वनचर की, देखि कटक रघुपित को ।

अवै मिलाऊँ तुम्हें 'सूर' प्रभु, राम-रोष डर अति को ॥

स्रदासजी कहते हैं—( श्रीहनुमान्जी कहने लगे—) जननी! में श्रीरघुपतिका सेवक हूँ। माता! तुम कोध करके मुझे शाप मत दो, में ठग बुद्धि-वाला (छली) राक्षस नहीं हूँ। तुम्हारी आज्ञा हो तो में प्रमुकी अँग्ठी तुम्हें दूँ और तुम्हारे पतिका संदेश कहूँ। श्रीजानकीजी! अपने हृदयको दुखी मत करो! श्रीरघुनायजी राक्षस-कुलका नाश कर देंगे। आप आज्ञा करें तो सम्पत्तिके पिता (रत्नाकर या लक्ष्मीजीके पिता) समुद्रमें लङ्काको उखाड़कर डाल दूँ। अथवा आप कहें तो मार-मारकर सारे राक्षसोंका संहार कर दूँ और रावणको नरक भेज दूँ। समुद्रके उस पार वानरोंकी भीड़ हो रही है, आप श्रीरघुनाय-जीकी सेनाका निरीक्षण करें। मुझे तो केवल श्रीरामजीके कोधका अत्यन्त

भय है ( वे कहीं रुष्ट न हो जायँ कि मैंने ही क्यों रावणको मार दिया ) नहीं तो ( मेरे साथ चलो, तुम्हें ) अभी ही खामीसे मिला दूँ।

#### [ 58]

अनुचर रघुनाथ को, तव दरस काज आयों।
पवन-पूत किपस्कर, भक्तिन में गायों॥
आयसु जो होइ जनिन, सकल असुर मारों।
लंकेखर वाँधि राम-चरनिन तर डारों॥
तपसी तप करें जहाँ, सोई वन झाँखों।
जाकी तुम वैठी छाहँ, सोई दुम राखों॥
चिंद चलो जो पीठि मेरी, अविह ले मिलाऊँ।
'सूर' श्रीरघुनाथजू की, लीला नित्य गाऊँ॥

(श्रीहनुमान्जी कहने छगे—) भें श्रीरघुनाथजीका सेवक हूँ और आपका दर्शन करने यहाँ आया हूँ। मक्त छोग वानररूपधारी, पवनपुत्र कहकर मेरा वर्णन करते हैं। माता ! यदि आपकी आजा हो तो सभी राक्षसोंको मार डाहूँ और रावणको बाँधकर श्रीरामके चरणोंमें डाल हूँ। जहाँ तपस्वी छोग तपस्या करते हैं। उसी ( दण्डकवन ) की झाँकी आपको करा दूँ। आप जिस बुक्षकी छायामें बैठी हैं। उसी बुक्षको ( इस भूमिके साथ उठाकर ) वहाँ रख दूँ। आप यदि मेरी पीठपर चढ़कर चलें तो अभी ले जाकर प्रमुसे मिला दूँ। श्रीस्त्रदासजी कहते हैं (जिनके ऐसे समर्थ दूत हैं। उन) श्रीरघुनाथजीकी लीलाका में नित्य गान करता हूँ।

राग मलार

[ 60 ]

वनचर ! कौन देस तें आयौ ? कहाँ वे राम, कहाँ वे लिछमन, क्यों करि मुद्रा पायौ ?

CC-0. Mann Tempond Fin (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

हों हर्जमंत, राम को सेवक, तुम सुधि लैन पठायो। रावन मारि, तुम्हें लै जातो, रामाशा नहिं पायो॥ तुम जिन डरपो मेरी माता, राम जोरि दल ल्यायो। 'सुरदास' रावन कुल-खोवन सोवत सिंह जगायो॥

स्रदासजी कहते हैं—( श्रीजानकीजीने पूछा )—'हे किय ! तुम किस देशसे आये हो ? वे श्रीराम कहाँ हैं ? वे लक्ष्मण कहाँ हैं ? ( जिनका तुम वर्णन कर रहे हो । ) यह अँगूठी तुमको कैसे प्राप्त हुई ?' ( श्रीहनुमान्जी बोले—) 'मैं श्रीरामजीका सेवक हनुमान् हूँ । प्रभुने आपका समाचार जाननेके लिये मुझे भेजा है। मैं तो रावणको मारकर आपको लेजाता; किंतु श्रीरामकी ओरसे ( ऐसा कार्य करनेकी ) आज्ञा नहीं मिली है । मेरी माँ ! आप अव डरें मत ! श्रीराम सेना एकत्र करके आ ही गये हैं । रावण तो अपने कुलका नाझ करनेवाला है, उसने सोते हुए सिंहको जगा दिया है ।'

राग मारू

#### [ 28 ]

तुम्हें पहिचानित नाहीं बीर ! इन नैनिन कबहूँ नहिं देख्यों, रामचंद्र के तीर ॥ छंका वसत दैत्य अरु दानव, तिन के अगम सरीर । तोहि देखि मेरौ जिय उरपत, नैनिन आवत नीर ॥ तब कर काढ़ि अँगूठी दीन्ही, जिहिं जिय उपज्यो धीर । 'स्रदास' प्रभु छंका कारन, आए सागर तीर ॥

( श्रीजानकीजी हनुमान्जीसे कहती हैं — ) भाई! मैं तुम्हें पहिचानती नहीं। अपनी इन आँखोंसे तुम्हें कभी श्रीरघुनायजीके पास देखा नहीं। छड़ामें दैत्य और दानव (दिति एवं दनुके वंशज राक्षस) रहते हैं, उनके शरीर अगम्य हैं ( मायासे वे कब कैसा रूप बना छेंगे, इसका कुछ ठिकाना नहीं)।(इसिल्ये) तुम्हें देखकर मेरा हृदय डर रहा है और मेरे नेत्रोंमें

जल भरा आता है। यदासजी कहते हैं -तय (हनुमान्जीने) अँगूटी निकाल कर दे दी, जिससे (श्रीजानकीजीके मनमें) धैर्य उत्पन्न हुआ। (श्रीहनुमान्-जी बोले-) प्रभु लङ्का-विजय करनेके लिये समुद्रके किनारे आ गये हैं।

# हनुमान्का सीताके प्रति

[ 68 ]

जानकी ! हों रघुपित को चेरो ।
चीरा दे रघुनाथ पठायो, सोध करन कों तेरो ॥
दस और आठ पदम वनचर छै चाहत हैं गढ़ घेरो ।
तिहारे कारन स्थाम मनोहर, निकट दियो है डेरो ॥
अव जिन सोच करो मेरी जननी ! जनम-जनम हों चेरो ।
'सूरदास' प्रभु तुम्हरे मिळन कों, सारद रंक कित फेरो ॥

स्रदासजी कहते हैं--(श्रीहनुमान्जीने कहा--) '(माता) सीताजी ! कें श्रीरघुनाथजीका सेवक हूँ । श्रीरघुनाथजीने मुझे बीड़ा (उत्तरदायित्व) देकर आपका पता लगानेके लिये भेजा है । अठारह पद्म वानर लङ्कादुर्गको (चढ़ाई करके) घेर ही लेना चाहते हैं । नवघन-मुन्दर श्रीरामजीने आपको खुड़ानेके लिये पास ही पड़ाव डाला है । प्रभु आपसे मिलनेको उत्सुक हैं, अतः मेरी माता ! अय आप चिन्ता मत करें । में तो जन्म-जन्मका आपका दास हूँ, मुझ कंगाल (दीन) से आप अपना शरद्-चन्द्रके समान भुख क्यों फेर रही हैं ?'

#### [ 63 ]

जानकी ! मन संदेह न कीजै । आए राम-लखन प्रिय तेरे, काहै प्रानिन दीजै ॥ जामबंत, सुग्रीय, वालिसुत, आए सकल नेरेस । मोहि कहाँ तुम जाहु खबरि कों, अब जिनि करहु अँदेस ॥ रावन के दस सीस तोरि कै, कुटुँव समेत बहैहों। तैंतिस कोटि देवता वंघन, तिनिह समस्त छुड़ैहों॥ आयसु दीजै मातु! मोहि अव, जाइ प्रभुहि छै आऊँ। 'स्रदास' हों जाइ नाथ पहँ, तेरी कुसल सुनाऊँ॥

य्रदासजी कहते हैं—( श्रीहनुमान्जीने कहा—) '(माता) जानकी ! अपने मनमें संदेह मत करो । तुम्हारे प्रिय श्रीराम-लक्ष्मण पास आ गये हैं। अपने प्राण देनेकी बात क्यों सोचती हो । जाम्बवान्, अङ्गद, सुग्रीवादि सभी (वानर एवं ऋक्ष्म) नरेश आ रहे हैं; उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि 'तुम समाचार लेने आगे जाओ !' अतः आप अब कोई चिन्ता न करें । रावणके दसों मस्तक काटकर कुटुम्बके साथ उसका नाश कर दूँगा और उसके बन्धनमें (परवशतामें ) जो तैंतीस करोड़ देवता हैं। आपके साथ उस सबको भी (बन्धनसे) छुड़ा दूँगा । माता ! आप अब मुझे आज्ञा दें। रें प्रमुके पास जाकर उन्हें आपका कुशल-समाचार सुनाऊँ और उन त्रिभुवकन नाथको यहाँ ले आऊँ।'

राग सारंग

[85]

कहाँ किप ! कैसें उतरे पार ? दुस्तर अति गंभीर वारिनिधि, सत जोजन विस्तार ॥ इत-उत दैत्य कुद्ध मारन कों, आयुध धरें अपार ॥ हाटकपुरी किठन पथ, वानर आए कौन अधार ? राम-प्रताप, सत्य सीता कौ, यहे नाव-कनधार ॥ तिहि अधार छिन में अवलंघ्यों, आवत भई न वार ॥ पृष्ठभाग चिढ़ जनक-नंदिनी, पौरुष देख हमार ॥ 'स्रदास' है जाउँ तहाँ, जहँ रघुपति कंत तुम्हार ॥

(श्रीजानकीजीने पूछां ) 'कपि ! समुद्र तो सौ योजन विस्तृतः अत्यन्त गम्भीर और पार होनेमें दुष्कर है: तुम उसके पार कैसे उतरे 🗈

यहाँ ( छड्डामें ) और वहाँ ( मार्गमें ) भी क्रोधमें भरे हिययार लिये अपार राक्षस मार्गको तत्पर रहते हैं। इस स्वर्णपुरी छड्डाका मार्ग ( भी ) बड़ा कठिन है, किपवर ! तुम किस आधारसे यहाँ पहुँच गये ?' सूरदासजी कहते हैं— ( यह सुनकर हनुमान्जी बोले— ) 'श्रीरघुनाथजीका प्रताप और आता जानकीका सत्य (पातिवत)—ये ही मेरे लिये नौका और कर्णधार वने, उनके आधारसे ( अर्थात् श्रीरघुनाथजीके प्रताप तथा आपके पातिवतके अभावसे ) एक क्षणमें मैंने समुद्र पार कर लिया, मुझे आनेमें देर लगी ही नहीं । यदि आपको मेरा पराक्रम देखना हो तो श्रीजनकराजकुमारीजी! आप मेरी पीठपर वैठ जायँ; जहाँ आपके स्वामी श्रीरघुनाथजी हैं, वहाँ मैं आपको के जाऊँगा।'

राग मारू

[ 64]

हनुमत ! भली करी, तुम आए। बारंवार कहति वैदेही, दुख-संताप मिटाए॥ श्रीरघुनाथ और लिखमन के समाचार सब पाए। अब परतीति भई मन मेरें, संग मुद्रिका लाए॥ क्यों करि सिंधु पार तुम उतरे, क्यों करि लंका आए। 'सुरदास' रघुनाथ जानि जिय, तब बल इहाँ पठाए॥

स्रदासजी कहते हैं कि श्रीजानकीजी ( प्रसन्न होकर ) बार-वार कहने क्यां—'इनुमान् ! तुम यहाँ आये, यह बड़ा अच्छा किया। तुमने मेरा सब दुःख और संताप दूर कर दिया। श्रीरघुनाथजी और लक्ष्मणलालके सब समाचार (से) तुम प्राप्त हुए। अब मेरे मनमें ( तुमपर ) विश्वास हो गया है; (क्योंकि) तुम सायमें ( प्रभुकी ) अँगूठी ले आये हो। मला, तुम समुद्र पार कैसे हुए ? (इस) लङ्कामें तुम कैसे आ गये ? (में समझ गयी) श्रीरघुनाथजी- अपने हुद्यमें तुम्हारा वल समझकर ही तुम्हें यहाँ मेजा है।

राग कान्हरौ [८६]

सुनु किप, वे रघुनाथ नहीं ?
जिन रघुनाथ पिनाक पिता-गृह तोरवाँ निमिष महीं ॥
जिन रघुनाथ फेरि भृगुपित-गित डारी काटि तहीं ।
जिन रघुनाथ-हाथ खर-दूषन-प्रान हरे सरहीं ॥
के रघुनाथ तज्यों प्रन अपना, जोगिनि दसा गही ?
के रघुनाथ दुखित कानन, के नृप भए रघुकुलहीं ॥
के रघुनाथ अतुल-वल राच्छस दसकंधर डरहीं ?
छाँड़ी नारि विचारि पवन-सुत, लंक-वाग वसहीं ॥
के हों कुटिल, कुचील, कुलच्छिन, तजी कंत तवहीं ।
'सूरदास' खामी साँ कहियाँ, अव विरमाहि नहीं ॥

स्रदासजी कहते हैं—(श्रीजानकीजी कहने लगीं—) 'सुनो हनुमान् ! अब वे श्रीरधुनाथजी नहीं रहे, जिन श्रीरधुनाथजीने मेरे पिताके घर (जनकपुरमें मेरे लिये ) शंकरजीके पिनाक-धनुषको एक पलमें ही तोड़ दिया, जिन श्रीरधुनाथजीने उलटकर वहींपर परशुरामजीकी दिव्य गित काट दी (नष्ट कर दी), जिन श्रीरधुनाथजीने अपने हार्यों एक ही बाणके द्वारा खर-दूपणके प्राण हरण कर लिये (वे श्रीरधुनाथजी अब बदल गये-से लगते हैं)। या तो श्रीरधुनाथजी अब बदल गये-से लगते हैं)। या तो श्रीरधुनाथजीने अपनी (दुष्ट-दलनकी) प्रतिज्ञा छोड़ दी और योगियोंकी (किसीको भी दण्ड न देनेकी) दशा (नियम) स्वीकार कर लिया है, अथवा श्रीरधुनाथजी वनमें दुखी हो गये हैं (हताश हो गये हैं), अथवा (अयोध्या लीटकर) रधुकुलके नरेश हो गये हैं, अयवा हे पवनकुमार! श्रीरधुनायजी अतुलनीय बली राक्षस रावणसे डरते हैं, विचार करके अपनी स्त्रीको (मुझे) उन्होंने छोड़ दिया है और (कहीं) लङ्काके ही वगीचोंमें रहते हैं, अथवा मेरे नायने मुझे कुटिल, मिलन तथा कुलक्षणी समझकर त्याग दिया है। तुम मेरे स्वामीसे कहना कि अब और विलम्ब न करें।

राग सारंग

[ 05]

जननी ! हों रघुनाथ पठायौ। रामचंद्र आए की तुम कों दैन वधाई आयौ॥ हीं हुनुमंत, कपट जिनि समझी, वात कहत सतमाई। मुँदरी दूत घरी छै आगै, तव प्रतीति जिय आई॥ अति सुख पाइ उठाइ लई, तब वार-बार उर मेंटै। ज्यों मलयागिरि पाइ आपनी जरनि हदै की मेटै॥ ळिछमन पालागन कहि पठयौ, हेत बहुत करि माता। दुई असीस तरिन सन्मुख है, चिरजीवी दोउ भ्राता॥ विछुरन को संताप हमारी, तुम दरसन दै काट्यो। ज्यों रवि-तेज पाइ दसहूँ दिसि, दोष कुहर की फाट्यी ॥ ठाढ़ों विनती करत पवन-सुत, अब जो आज्ञा पाऊँ। अपने देखि चले को यह सुख, उनहूँ जाइ सुनाऊँ॥ कल्प समान एक छिन राघव, क्रम-क्रम करि हैं वितवत । तातें हों अकुळात, कुपानिधि हैहें पेंड़ी चितवत ॥ रावन हति, छै चलीं साथ ही, लंका घरौं अपूठी। यातें जिय सकुचात, नाथ की होइ प्रतिका झूठी ॥ अव ह्याँ की सव दसा हमारी, 'सूर' सो कहियो जाइ। विनती बहुत कहा कहाँ, जिहिं विधि देखीं रघुपति-पाइ॥

( श्रीहनुमान्जी कहते हैं— ) 'माता ! मुझे श्रीरघुनायजीने भेजा है। मैं तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीके आनेकी वधाई ( ग्रुम समाचार ) देने आया हूँ। मेरा नाम हनुमान् है, इसमें कपट मत समझो, मैं सच्चे मावसे सब बातें कह रहा हूँ।' ( यह कहकर ) दूत श्रीहनुमान्जीने ( श्रीरामकी दी हुई ) अँगूठीको ( श्रीजानकीजीके ) आगे रख दिया, तब ( उनके ) मनमें

विश्वास हुआ । अत्यन्त आनिन्दत होकर उन्होंने अँगूठी उठा ली और फिर बार-बार उसे हृदयसे लगाने लगीं, जैसे मलयागिरि चन्दनको पाकर ( उससे ) अपने हृदयकी जलन मिटा रही हों। ( हनुमान्जीने फिर कहा-) 'माता ! लक्ष्मणजीने बड़े प्रेमसे चरण-वन्दन कहला भेजा है।' (यह सुनकर ) सूर्यके सम्मुख होकर आशीर्वाद देते हुए बोर्छी—'दोनों भाई चिरजीवी हों। ( पवनकुमार!) तुमने दर्शन देकर मेरे वियोगके संतापको (उसी प्रकार) दूर कर दिया है, जैसे सूर्यके प्रकाशको पाकर दसों दिशाओं में फैला कुहरेका दोष ( अन्धकार ) फट गया ( मिट गया ) हो ।' ( संदेश देकर ) पवनकुमार खड़े होकर प्रार्थना करने लगे- अब यदि मैं आपकी आज्ञा पा जाऊँ तो अपने यहाँ आने तथा आपको देख जानेका यह आनन्द-समाचार जाकर उन लोगों ( श्रीराम-लक्ष्मण-सुग्रीवादि ) को भी सुना दूँ। श्रीरघनाथजी एक-एक क्षणको एक-एक कल्पके समान धीरे-धीरे ( बड़े कष्टसे ) व्यतीत करते हैं; मैं इसीलिये शीव्रता कर रहा हूँ कि वे कुपानिधान मेरा मार्ग देखते होंगे। रावणको मारकर मैं आपको साथ ही छे चलता और लङ्काको उलटकर धर देता; किंतु मनमें इसलिये संकोच कर रहा हूँ कि मेरे स्वामीकी (रावणको मारनेकी) प्रतिज्ञा झुटी हो जायगी। सरदासजी कहते हैं ( श्रीजानकीजीने यह सुनकर कहा--) 'यहाँकी मेरी उपर्युक्त सब दशा जाकर प्रभुसे कह देना । मैं अब और अधिक क्या प्रार्थना करूँ ( ऐसा करना जिससे ) श्रीरघुनाथके श्रीचरणोंके दर्शन कर हूँ।

## सीता-संदेश श्रीरामके प्रति

राग कान्हरी

[ 66 ]

यह गित देखे जात, सँदेसी कैसें कै जु कहों? सुजु किप ! अपने प्रान की पहरी, कव लिग देति रहीं? ये अति चपल, चल्यों चाहत हैं, करत न कळू विचार। कहि धौं प्रान कहाँ लीं राखों, रोकि देह मुख द्वार? इतनी वात जनावित तुम सों, सकुचित हों हनुमंत ! नाहीं 'सूर' सुन्यो दुख कवहूँ, प्रभु करुनामय कंत ॥

स्रदासजी कहते हैं—(श्रीजानकीजीने कहा—) किप ! तुम मेरी यह दशा देखे ही जा रहे हो, अब और संदेश में किस प्रकार सुनाज हैं वताओ ! अपने प्राणोंका पहरा में कबतक देती रहूँ ? ये प्राण तो अत्यन्त चञ्चल हैं, चले ही जाना चाहते हैं, कुल भी विचार नहीं करते (कि शरीरमें रहनेसे प्रभुका मिलन होगा)। अब बताओ तो! मला, शरीरके मुख्य द्वारोंको रोक-कर कबतक में इन्हें रोके रहूँ ? हनुमान्! तुमसे इतनी बात प्रकट करनेमें भी मैं संकुचित हो रही हूँ; क्योंकि मेरे स्वामी करणामय हैं, मेरे उन नाथने कभी दुःख सुना भी नहीं है। (मेरे दुःखका समाचार मिलनेसे उन्हें बहुत कष्ट होगा।)

राग मारू

#### [ 65]

कहियों किप ! रघुनाथ राज सों, सादर यह इक विनती मेरी।
नाहीं सही परित मोपै अव, दारुन त्रास निसाचर केरी॥
यह तो अंध वीसहूँ लोचन, छल-वल करत आनि मुख हेरी।
आइ सुगाल सिंह-विल चाहत, यह मरजाद जाति प्रभु तेरी॥
जिहिं भुज परसुराम-वल करप्यों, ते भुज क्यों न सँभारत फेरी।
'सूर' सनेह जानि करुनामय, लेहु छुड़ाइ जानकी चेरी॥

स्रदासजी कहते हैं—(श्रीजानकीजीने हनुमान्जीसे कहा—) किप !
महाराजश्रीरयुनाथजीसे मेरी यह एक प्रार्थना आदरपूर्वक सुना देना कि राक्षसका
दारुण त्रास अब मुझसे सहा नहीं जाता । यह (रावण) तो बीसों नेत्रोंसे अंधा
(सर्वथा विवेकहीन) है, आकर मेरा मुख देखकर (अनेक प्रकारके)
छल्छ-बल करता है। यह सियार आकर (आप) सिंहका भाग चाहता है,
प्रभो ! यह तो आपकी मर्यादा जा रही है। जिस मुजबलसे आपने परगुराम-

जीका वल भी खींच लिया ( उनके बल्के गर्वको नष्ट कर दिया ), अपनी भुजाके उसी बलको फिर क्यों नहीं सम्हालते ? हे करुणामय ! मेरा प्रेम समझकर मुझे यहाँसे छुड़ा लो । यह जानकी आपकी ही दासी है ।'

[ 90 ]

में परदेसिनि नारि अकेली।
विदु रघुनाथ और निहं कोऊ, मातु-पिता न सहेली॥
रावन भेष घरचौ तपसी कौ, कत में भिच्छा मेली।
अति अज्ञान मूढ़ मित मेरी, राम-रेख पग पेली॥
विरह-ताप तन अधिक जरावत, जैसें दव द्रुम-बेली।
'स्रदास' प्रभु वेगि मिलाऔ, प्रान जात हैं खेली॥

सूरदासजी कहते हैं—( श्रीजानकीजी हनुमान्जीसे कह रही हैं—) 
भी दूसरे देशकी रहनेवाळी ( यहाँके छोगोंसे अपरिचित ) अकेळी छी हूँ ।

माता-पिता या सिखयाँ आदि मेरा श्रीरधुनायजीको छोड़कर और कोई आश्रय
नहीं । रावणने ( पञ्चवटीमें ) तपस्वीका वेश धारण कर लिया था; किंतु

मैंने उसे भिक्षा क्यों दी । मैं अज्ञानी हूँ, मेरी बुद्धि मूढ़ है जो ( श्रील्क्ष्मणद्वारा खींची ) राम-नामसे अभिमन्त्रित रेखाका मैंने उछञ्चन किया । जैसे
दावाग्नि बुक्षों एवं लताओंको भस्म करता है, वैसे ही ( प्रमुक्ते ) वियोगका
संताप मेरे शरीरको अत्यन्त जला रहा है । मेरे प्राण खेल जा रहे हैं,

मुझे शीष्ठ प्रमुसे मिला दो ।'

## सीता-परितोष

राग मारू

[ 99 ]

त् जननी ! अब दुख जिन मानिह । रामचंद्र नहिं दूरि कहूँ, पुनि भूलिहुँ चित चिंता नहिं आनिह ॥ अवहिं लिवाइ जाउँ सव रिषु हति, उरपत हों आज्ञा-अपमानहिं। राख्यो खुफल सँवारि, सान दै, कैसे निफल करों वा बानहि ? हैं केतिक ये तिमिर-निसाचर, उदित एक रघुकुल के भानिंहं। काटन दै दस सीस बीस भुज, अपनो कृत येऊ जो जानिंहं। देहिं दरस सुभ नैननि कहँ प्रभु, रिषु कों नासि सहित संतानिहं। 'सूर' सपथ मोहि, इनहि दिननि में, लै जु आइहों कृपानिधानिहं।

स्रदासजी कहते हैं—( श्रीहनुमान्जीने कहा—) 'माता ! आप' अब दुखी न हों। श्रीरघुनाथजी कहीं दूर नहीं हैं, अब आप भ्रूकर भी चित्तमें चिन्ता न लावें। (मैं तो) सब शतुओंको मारकर आपको अभी (साथ ही) लिवा जाऊँ, किंतु (प्रभुकी) आज्ञाके अपमानसे डरता हूँ। (प्रभुने अपने वाणकी) तीक्षण नोकको सम्हालकर, सान चढ़ाकर रखा है, मैं उस वाणको निष्फल कैसे कहूँ। एक श्रीरघुकुलके सूर्य (श्रीरामके) उदय होनेपर (यहाँ आनेपर) ये अन्धकारह्मणी राक्षस हैं कितने (किस गणनामें)। दस सिर और वीस मुजाएँ (रावणकी आप प्रमुको) काटने दें, ये (राक्षस) भी तो अपने किये (दुष्कर्मके फल) को जान लें। प्रमु शत्रुको उसकी संतानोंके साथ नष्ट करके आपके नेत्रोंको मङ्गलमक दर्शन देंगे। मैं शपथपूर्वक कहता हूँ, इन्हीं दिनों मैं कुपानिधान प्रमुको ले आऊँगा।'

# राग राजैश्री

अगम पंथ अति दूरि जानकी, मोहि पंथ-श्रम व्याप्यो । कछू भयो छुधा रत तवहीं सत जोजन जल माप्यो ॥ मात ! रजायस देहु मोहि तौ देखों वन जाइ । किछु माँगत फल पाइये, फाँदत भुजबल होइ ॥ मूल-मूल लंकेस के बैठे हनू मसोच । जाउ पुत्र मनसा फुरो, भलो होउ के पोच ॥ तव मन में फूल्यों हनू, प्रगट्यों वन-उद्यान। आपुन सूरज देखि हैं 'सूर' जु रामचंद्र की आन॥

(श्रीहनुमान्जी कहते हैं—) भाता सीताजी ! मार्ग वड़ा दुर्गम् शा, बहुत दूर आना था, मुझे मार्ग चलनेसे थकावट आ गयी है । मुझे तो उसी समय कुछ भूख लग आयी थी, जब मैंने सौ योजन समुद्र पार किया था । (अतः) माता ! आप आज्ञा दें तो वनमें (अञ्चोकवाटिकामें) जाकर देखूँ। (रक्षकोंसे) माँगनेपर कुछ फल मिल सकते हैं और उछलने-कूदनेसे भुजाओंमें कुछ वल आयेगा (थकावट दूर होगी)। (इस प्रकार कहते हुए) रावणकी जड़की भी जड़ लक्काके भी अन्तः-उद्यानमें हनुमान्जी चिन्ता-हीन (निर्भय) वैटे हैं। (यह देखकर श्रीजानकीजीने कहा—) पुत्र ! जाओ ! तुम अपने इच्छानुसार कार्य करो, फिर अच्छा हो या चुरा (प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे)। यह सुनकर श्रीहनुमान्जी आनन्दमें भर गये और अञ्चोकवाटिकाके उपवनमें प्रकट हो गये। स्रादासजी कहते हैं—श्रीरामचन्द्र-जीकी श्राप्य, ये (हनुमान्जी) स्वयं स्रार्थको देखेंगे (जवतक स्रार्थका अस्तित्व है, तवतक अमर रहेंगे; अभी तो इनके लिये कोई भय है ही नहीं)।

## अशोक-वन-भङ्ग

राग मारू

हनुमत-वल प्रगट भयो, आज्ञा जव पाई। जनक-सुता-चरन वंदि, फूल्यों न समाई॥ अगनित तरु-फल सुगंध-मृदुल-मिष्ट-खाटे। मनसा करि प्रभुहि अपि, भोजन करि डाटे॥ दुम गहि उतपाटि लिए, दै-दै किलकारी। दानव विन प्रान भए, देखि चरित भारी॥ विह्वल-मित कहन गए, जोरें सब हाथा। चानर वन विघन कियो, निसचर-कुल-नाथा॥

वह निसंक, अतिहिं ढीठ, विडरें नहिं भाजे। मानी वन-कदिल मध्य, उनमत गज गाजै॥ भाने मठ, कूप, वाइ, सरवर को पानी। गौरि-कंत पूजत जहँ, नूतन जल जानी॥ पहुँची तव असूर-सैन, साखामूगं जान्यौ। मानो जल-जीव सिमिट जाल मैं समान्यो ॥ तरुवर तब इक उपाटि, हनुमत कर लीन्यौ। किंकर कर पकरि वान तीनि खंड कीन्यौ॥ जोजन-विस्तार सिला पवन-सत उपादी। किंकर करि वान-लच्छ अंतरिच्छ काटी।। आगर इक लोह-जटित, लीन्ही वरिवंड। दुहुँ करनि असर हयो, भयो मांस-पिंड॥ दुर्घर परहस्त संग आइ, सैन भारी। पवन-पत दानव-दल, ताड़े दिसि चारी॥ रोम-रोम हन्मंत, लच्छ-लच्छ तहाँ-तहाँ दीसत, कपि करत राम-आन ॥ मंत्री-सुत पाँच सहित अछयकुँवर सूर। सैन सहित सबै हते, झपटि के लँगूर॥ चत्रानन-वल सँभारि, मेघनाद आयौ। मानी घन पावस में, नगपति है छायौ॥ देख्यो जव, दिव्य वान निसिचर कर तान्यो। छाँड़की तव 'सूर' हनू ब्रह्म-तेज मान्यी॥

जय श्रीजानकीजीकी आज्ञा मिल गयी, तव उनके चरणोंमें प्रणाम करके हनुमान्जी अत्यन्त आनन्दित हुए और उनका पराक्रम प्रकट हो गया। अगणित बुक्षोंके सुगन्धित, कोमल, खड़े और मीठे फल मनसे (ही)

श्रमुको अर्पित करके (पहले उन्होंने ) डटकर भोजन किया, फिर बार-वार किलकारी मारकर पेड़ोंको पकड़-पकड़कर उखाड़ने लगे । उनका यह भारी (भयानक) कार्य देखकर (उपवनके रक्षक) सब राक्षस ( भयसे ) प्राणहीन-से हो गये । सब हाय जोड़े व्याकुल-बुद्धि ( रावणके पास ) यह समाचार कहने गये ( और वोले-) 'हे राक्षसकुलके स्वामी ! एक वंदरने सारे अशोकवनको नष्ट कर दिया । वह निःशङ्क है। अत्यन्त ढीठ है, न तो विदकता है ( न भगानेसे ) भागता है, ऐसा लगता है जैसे जंगली केलेके वृक्षोंको रौंदकर उनके बीचमें कोई उन्मत्त गजराज चिग्घाडें मारता हो । जिस सरीवरके जलको नवीन जल समझकर आप जहाँ (नित्य ) शंकरजीकी पूजा करते हैं, वहीं भवनोंको, कुओंको, चाविलयोंको वह तोड़ रहा है तथा उस सरोवरके जलको भी भ्रष्ट कर रहा है। ' तव ( रावणके भेजनेसे ) वहाँ असुरसेना पहँची ( यह देखकर ) इनुमान्जीको ऐसा लगा, जैसे जलके सव जीव एकत्र होकर (मरनेके लिये) जालमें आ गये हों ( अर्थात यह राक्षस-दल एकत्र हो कर मरनेके लिये उनके पास आ गया, यही उन्हें लगा ) । तव हनुमान्जीने एक वृक्ष उखाड़कर हाथमें ले लिया; किंतु किंकर राक्षसने हाथमें वाण लेकर (वाणके द्वारा ) उस वृक्षको काटकर तीन दुकडे कर दिये । फिर पवनकुमारने एक योजन विस्तारवाली शिला उखाड़कर फेंकी; किंतु किंकरने वाणका निशाना लगाकर उसे आकाशमें ही टुकड़े-दुकड़े कर दिया। तव वलनिधान महावीरजीने एक लोहेसे मढ़ा डंडा उठाया और दोनों हाथोंमें लेकर असुर किंकरको इस प्रकार मारा कि वह ( पिसकर ) मांसका लोयड़ा वन गया। दुर्घर तथा प्रहस्त नामके राक्षसनायकोंके साथ जो वडी भारी सेना आयी यी, श्रीपवनक्रमारने चारों ओरसे ( कद-कदकर ) उस राक्षस-दलपर प्रहार किया। श्रीहनुमान्जीके रोम-रोममें लाखों बाण लगे थे ( लेकिन उन वाणों-की उन्हें कोई पीड़ा नहीं थी; जहाँ-जहाँ राक्षस भागकर जाते थे, ) वहाँ-वहाँ श्रीरामकी दुहाई ( जयनाद ) करते हनुमान्जी उन्हें दीखते थे। मन्त्रियोंक पाँच पुत्रोंके साथ ( रावणका पुत्र ) शूरवीर अक्षयकुमार भी आया; किंतु

अपनी पूँछ फटकारकर हनुमान्जीन सेनाके साथ उन सबको मार दिया। (अन्तमें) मेघनाद ब्रह्माजी (के वरदान) के बलको सम्हालकर (धनुष-पर ब्रह्माल्ल चढ़ाकर) इस प्रकार आया जैसे वर्षा-ऋतुमें पर्वतपर मेघ छा रहे हों। स्रदासजी कहते हैं कि जब हनुमान्जीने देखा कि राक्षस मेघनादने दिव्याल (ब्रह्माल्ल) का संधान किया है, तब उन्होंने अपना बल छोड़ दिया (मूर्च्छित हो गये), इस प्रकार उन्होंने (जान-वृझकर शक्ति रहते) ब्रह्मालेजका सम्मान किया।

# हनुमान्-रावण-संवाद

राग सारंग

[ 88 ]

राजमद सकल दृष्टि है छाई। महाराज रघुपति सों तोरत, सीता है हरि लायों काई ॥ रावन अजहँ न जानही रामचंद्र कौ भेव। अपनीं ही बुधि वल चलत, नहिं छाँडत कठिन कुटेव ॥ रामचंद्र आएँ विनै कहाँ कहीं अव तोहि। आयौ जानें मोहि॥ कह्यौ कहा वड़ो घीठ अति पवनसुत, समझि कहत नहिं वात। वभीषन मोहि वरजई, नातरि मारों लात॥ रे हुनुमंत तुं कवन कैसें लंका आयौ। धर-अंवर यह राक्षिसी, कैसें जीवन पायौ॥ अपनो काल न जानही, कहै और की बात। अवहीं रघुपति आइहैं लंका को उतपात॥ बहै राम तृन साँथरै, लिखमन ताके संग। मो जीवत नहिं आवर्ड, रे वंदर मतिमंद ॥ वाय पित्त कफ कंड तब व्याकुल वचन कहंत। एकहि वानहिं राम के सव राषिस भसमंत ॥ कहुक वचन हनुमत सुने, किल क्यों लेत उसास। अधर कंपि कर सिर धुनें, असुर सेन दल पास ॥ मंदोदरि विनती करें, सुनि असुरिन के ईस। सीता प्रभु की दीजिये, हैही विना भुज वीस ॥ यह किन बोली कटक में, वात कहत इहाँ आइ। पवनपूत के वाँधि कें देखि-देखि पिछताइ॥ हनुमत तवहीं बोलियों, मोहि सके को राखि। लें आऊँ रघुनाथ कों, 'सूर' कही यह माखि॥

( मेघनादद्वारा राजसभामें लाये जानेपर हनुमान्जी रावणसे कहते हैं-) 'राजमदसे तुम्हारी पूरी दृष्टि दक गयी है ( तुम अंधे हो रहे हो ); भ्यों तुम श्रीजानकीजीको हरण करके ले आये और अब महाराज श्रीरघुनाथ-से अकारण शत्रुता कर रहे हो ? रावण ! अब भी तुम श्रीरामचन्द्रजीका रहस्य ( उनका माहात्म्य ) नहीं जानते, अपनी ही बुद्धि और बलके अनुसार चलते ( व्यवहार करते ) हो और कठिन कुटेव (पाप करनेका बुरा अभ्यास ) नहीं छोड़ते । अव श्रीरामचन्द्रजीके यहाँ आये विना मैं तुमसे क्या कहूँ; अवतक में क्या कह आया हूँ ( अवतक तो मैंने कुछ कहा या किया नहीं ), प्रभुके आनेपर तुम मुझे ( मेरे पराक्रमको ) जान सकोगे ।'(यह सुनकर रावण बोला—) ध्यह पवनपुत्र बड़ा ढीठ है, समझ-कर बात नहीं कहता। विभीषण मुझे मना कर रहे हैं, नहीं तो मैं इसे लात मारता । अरे हनुमान् ! तू है कौन ? लङ्कामें कैसे आ गया ? यहाँ पृथ्वी और आकाशमें सर्वत्र राक्षस ( पहरा देते ) हैं, तू जीवित कैसे रह सका ?' (यह रावणकी बात सुनकर हनुमान्जी बोले—) 'तू अपनी मृत्युको तो जानता नहीं। दूसरेकी (मृत्युकी) वात कहता है। अभी श्रीरामचन्द्रजी यहाँ आ जायँगे और लङ्काको ध्वंस कर देंगे। १ (रावण बोला—) 'वही तो राम है, जो तिनके विछाकर सोता है और उसके साथ लक्ष्मण है। अरे मन्दबुद्धि चंदर ! मेरे जीवित रहते वह (लङ्कामें ) नहीं आ

सकता।' (तव हनुमान्जी बोले—) 'तेरे कण्ठको वात, पित्त, कफ (त्रिदोष) ने रोक लिया है (अर्थात् तुझे संनिपात हो गया है) इसीसे क्याकुल होकर तू (पागलोंके समान) अटपटी वार्ते कह रहा है। श्रीरामके एक ही वाणसे सब राक्षस भस्स हो जायँगे।' (रावणके) कठोर वचन सुनकर हनुमान्जीने दीर्घ श्वास लेकर किलकारी मारी, उनके ओठ फड़कने लगे, हाथोंसे अपना सिर (क्रोधसे) पीटने लगे। राक्षसी सेनाके अनेक दल उनके पास (उन्हें घेरे) थे। तब रानी मन्दोदरी प्रार्थना करने लगी कि 'हे असुरोंके स्वामी! सुनो। श्रीसीताजीको प्रभुको दे दो। अन्यथा वीस भुजाओंसे रहित हो जाओगे।' (पत्नीकी वात सुनकर रावण गर्जा—) 'यह क्यों वोली? सेनामें यह आयी क्यों कि यहाँ आकर ऐसी वार्ते कहती है?' (मन्दोदरी चुप हो गयी; किंतु) श्रीपवनकुमारको बन्धनमें पड़ा देखकर बार-बार पश्चात्ताप करने लगी। स्रदासजी कहते हैं—उसी समय हनुमान्जीने (सबको) सम्बोधित करके यह कहा—'मुझे बाँधकर कौन रख सकता है। में श्रीरघुनाथको यहाँ ले आऊँगा।'

राग मारू

#### [ 94 ]

सीतापित-सेवक तोहि देखन कों आयौ। का कें वल वैर तें जु राम तें वढ़ायौ॥ जे-जे तुव सूर सुभट, कीट-सम न लेखों। तो कों दसकंध अंध, प्रानिन विनु देखों॥ नख-सिख ज्यों मीन जाल, जड़ब्यौ अंग-अंगा। अजहुँ नाहि संक धरत, वानर मित-भंगा॥ जोइ-सोइ मुखहं कहत, मरन निज न जानै। जैसें नर संनिपात भएं बुध बखानें॥

स्० ग० च० ७— CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

तव तू गयौ सून भवन, भसा अंग पोते। करते विन प्रान तोहिं, लिखमन जौ होते॥ पाछे तें हरी सिया, न मरजाद राखी। जौ पै दसकंध बली, रेख क्यों न नाखी॥ अजहूँ सिय सौंपि, नतह वीस भुजा भाने। रघुपति यह पैज करी, भूतल धरि पानें॥ व्रह्मवान कानि करी, वल करि नहिं वाँध्यौ। कैसें परताप घटें, रघुपति आराध्यौ॥ देखत कपि-वाहु-दंड तन प्रस्वेद छूटे। जै-जै रघुनाथ कहत, वंधन सव टूटे॥ देखत वल दूरि करयौ, मेघनाद गारौ। आपुन भयौ सकुचि सूर वंधन तें न्यारौ॥

(श्रीहनुमान्जी रावणसे कह रहे हैं—) 'मैं श्रीजानकीनाथका सेवक हूँ, तुझे देखनेके लिये यहाँ आया हूँ। तूने किसके बलपर श्रीरामसे बैर बढ़ाया है ? क्योंकि तेरे जितने श्रूर्वीर सेनानायक हैं, उन्हें तो (अकेला) मैं (ही) कीड़ोंके समान भी नहीं समझता। अरे अंधे रावण! तुझे भी मैं निष्प्राण (मृतप्राय) ही देखता हूँ।' (तय रावण बोला—) 'जैसे मछली जालमें पड़ी हो, ऐसे तेरे अङ्ग-प्रत्यङ्ग (बन्धनसे) जकड़े हैं; अरे नष्टबुद्धि बंदर! इतनेपर भी तू शिक्कत नहीं होता ? चाहे जो कुछ मुखसे बक रहा है, अपनी मृत्युको जानता नहीं ? बुद्धिमान् लोग कहते हैं कि संनिपात होनेपर मनुष्य ऐसे ही बकने लगते हैं, जैसे तू बोल रहा है।' (तव श्रीहनुमान्जीने कहा—) 'उस समय (पञ्चवटीमें) सूनी कुटियामें तू शरीरमें भस्म पोतकर (साधुका वेश बनाकर) गया था; यदि लक्ष्मणजी वहाँ होते तो (तभी) तुझे प्राणहीन कर देते। तूने (वीरोंकी) मर्यादा भी नहीं रखी, उनके पीछे सीताजीका हरण किया।

अरे दशानन ! यदि तू बली है तो वह ( लक्ष्मणजीकी खींची ) रेखा तूने क्यों पार नहीं की ? अब भी श्रीजानकीजीको (श्रीरामको ) सौंप दे, नहीं तो वे तेरी बीसों भुजाएँ काट देंगे । श्रीरघुनाथजीने हाथसे पृथ्वीका स्पर्श करके यह प्रतिश्चा कर ली है । (तू मेरे बन्धनकी बात करता है ? तो सुन—) किसीने बल्पूर्वक मुझे नहीं बाँधा है, केवल ब्रह्मास्त्रका मैंने सम्मान किया है ।' (श्रीहनुमान्जीने ) श्रीरघुनाथजीकी आराधना की है, अतः उनका प्रताप कैसे घट सकता है । उनके भुजदण्डको देखकर ( भयसे रावणके ) श्रारिसे पसीना निकलने लगा । हनुमान्जीके 'जय-जय श्रीरघुनाय' कहते ही सब बन्धन टूट गये । उनके बलको देखकर मेधनादका ( अपने बलका ) गर्व दूर हो गया । स्रदासजी कहते हैं—स्वयं संकुचित होकर ( छोटा रूप बनाकर ) हनुमान्जी बन्धनसे अलग हो गये ।

## लंका-दहन

राग मारू

#### [ 98 ]

मंत्रिनि नीको मंत्र विचारयो।
राजन कहो, दूत काहू को, कोन नृपति है मारयो॥
इतनी सुनत विभीषन वोले, वंधू पाइ परों।
यह अनरीति सुनी निहं स्रवनिन, अव नइ कहा करो॥
हरी विधाता बुद्धि सविन की, अति आतुर है धाए।
सन अह सूत, चीर-पाटंचर, लै लंगूर वँधाए॥
तेल-तूल पावक-पुट धरि के, देखन चहें जरो।
कपि मन कह्यों भली मित दीनी, रघुपति-काज करों॥
वंधन तोरि, मोरि मुख असुरनि, ज्वाला प्रगट करी।
रघुपति-चरन-प्रताप 'सूर' तव, लंका सकल जरी॥

(रावणके) मिन्त्रयोंने अच्छी सलाह सोची (उन्होंने रावणसे कहा—)

'महाराज ! वताइये तो, किस नरेशने किसीके दूतको मारा है ?

(आप भी दूतको न मारें। इसकी पूँछ जला दें।)' यह बात सुनकर
विभीषणजी बोले—'भाई! मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, ऐसा अन्याय कहीं
होते कानोंसे सुना नहीं गया, अब आप नवीन बात क्यों करते हैं।'

(रावणने दूतको मारनेकी बात तो छोड़ दी; किंतु) विधाता (भाग्य) ने
सब राक्षसोंकी बुद्धि हरण कर ली थी (वे परिणाम नहीं समझ पाते थे)।
वे अत्यन्त आतुरतापूर्वक दौड़े और सन, सूत, रेशमी वस्त्र एवंचिथड़े—सव
लाकर हनुमान्जीकी पूँछमें बाँध दिये। उस लिपटी हुई रूई आदिको तेलसे
भिगाकर उसमें अग्नि लगाकर वे श्रीहनुमान्जीको भस्म होते देखना
चाहते थे। (यह देखकर) हनुमान्जीने अपने मनमें कहा—'भगवान्ने
इन्हें अच्छी बुद्धि दे दी। श्रीरघुनाथजीका (लङ्का नष्ट करनेका) काम
अब मैं करूँगा। राक्षसोंने (हनुमान्जीके) वन्धनोंको तोड़कर तथा (ग्रुल्सनेके भयसे) मुँह फेरकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। स्रदासजी कहते हैं—
श्रीरघुनाथजीके चरणोंके प्रतापसे सम्पूर्ण लङ्का भस्म हो गयी।

राग सारंग

[ 90 ]

रावन मंत्र ये हमाही।
वंदर सुवस होइ कैसैऊँ मित सोचत सव याही॥
चल तें पापी तिहिं कही, ररकत है मितमंद।
अव काको मुख देखिहै, जौ पासि परैगी कंठ॥
वचन एक बुहमत कहै, सुनि रावन मितमंद।
पास कंठ किह क्यों परै, ताकै रघुपित कंघ॥
तौ याकी बाँछ प्रजा पौरि-पौरि प्रति राखि।
एकें बंधन सब मिले सो, जनक-सुता-सों भाखि॥

जितौ सों कछ जानकी, प्रात कह्यौ हो आइ। सो कपि लंकापति गह्यौ, मारत दुःख दिखाइ॥ वीच-वीच मैं नर रुई सीचत छत अरु तेल। पँछिह अंत न पावहीं राखिस लाने खेलि॥ जी कवहूँ रघुनाथ हित मो मन भयौ न भंग। तौ पायक जलकप है जरों न कपि की अंग॥ कछ यक डरप्यो नाथ ते, कछू हनू को दाप। पावक ज्वाल न छाँड्ई, डरप्यों सीय-सराप॥ पुँछ न जरवा रोम नहिं डाढ्यो, फिरि देख्योभरमाइ। कछ रघुनाथ द्या करी, सीता सत्त सहाइ॥ इहाँ गवन कपि तें कियो, तातें कारन कीन। काकै हित तामस भरयो, फिरयो निहारत भीन ॥ जनक सुता के कारनें प्रभु आयस दीनों मोहि। कौत्रहल लंका-धनी ! हों देखन आयो तोहि॥ श्रवन वचन सुनि परजरवी रिस करि कै भूपाल। आपन ही मुद्दगर धरे, करि लोचन विकराल॥ विद्भीषन विनती करै, अस न होइ अजगुत्त। जुग-जुग गारी वैठिहें सनमुख मारे दुत्त॥ अरे सुभट केतिक जुरे तोसे राघव पास। पवन-पुत साँची कहै, छोरि कंठ दे सास॥ हंलदल्यो सव सेवकन में, अर पौरुष वल हीन। वो छौकार पुजानि कैं, प्रभु मोहि रजायस दीन ॥ पद्म अप्रदस्त सेन मैं तिनहिन वल-मरजाद। ते तूँ रावन देखिहै 'सूर' सु कवन विवाद ॥

( रावणके मन्त्री ) परस्पर सबसे उपाय पूछते हैं ( और कहते हैं-) 'महाराज रावणने हम सबसे सलाह माँगी है कि यह वंदर कैसे वशमें हो।' उस पापी रावणने ( हनुमान्जीसे ) कहा— 'अरे मन्दबुद्धि ! चल तो । क्यों व्यर्थमें तंग करता है; अब जब गलेमें फाँसी पड़ेगी, तब किसका मुख देखेगा ? ( कौन तेरी सहायता करेगा ? )' ( तव माल्यवान्-जैसे किसी ) विचारवान्ने कहा— अरे मन्दबुद्धि रावण ! । वता तो, उस ( कपि ) के गलेमें फाँसी कैसे पड़ सकती है ? उसके कंधोंपर ( उसके रक्षक ) तो श्रीरघुनाथजी हैं। इस वातकी इच्छा चाहे त् द्वार-द्वार प्रत्येक प्रजाजनसे कर ले ( नगरके सव राक्षसोंको इस किपको पकड़नेमें लगा दे ); परंतु यह तो एक ही वन्धनसे भली प्रकार मिल सकता है, यदि श्रीजनकनन्दिनीकी शपथ इसे दिला दे।' ( तात्पर्य यह कि श्रीजानकीजीकी शपय देकर ही इसे प्कड़ सकते हो, वलसे इसे पकड़ा नहीं जा सकता।) इधर (दूसरी ओर अशोकवाटिकामें ) श्रीजानकीसे सवेरे आकर किसीने कुछ कहा कि 'उस वंदरको तो लंकानरेशने पकड़ लिया और दु:ख दिला-दिलाकर उसे मार रहे हैं। वीच-वीचमें लोग ( उसकी पूँछमें ) रूई लपेटकर तेलसे भिगाते हैं; ( परंतु आश्चर्य है कि ) पूँछका अन्त नहीं पा रहे हैं। राक्षसोंके लिये तो (इस प्रकार वंदरको जलाना) एक खेल मिल गया है। ' ( यह सुनकर श्रीजानकीजीने संकल्प किया-) 'यदि कभी श्रीरघुनायजीके प्रति मेरे मनका स्नेह टूटा न हो तो अग्नि जलके समान शीतल हो जायँ ! किपका अङ्ग न जले !' अग्निदेव कुछ तो श्रीरघुनायजीसे डर गये, कुछ हनुमान्जीका दवाव था ( उन्हें भस्म न करनेका वरदान वे दे चुके थे ) और श्रीजानकीजीके शापसे भी वे भयभीत हो गये ( अतः इनुमान्जीके ऊपर ) अपनी ज्वाला ( उष्णता ) नहीं छोड़ते थे । कुछ श्रीरघुनायजीने दया की और श्रीजानकीजीका सतीत्व सहायक हो गयाः इससे हनुमान्जीकी पूँछ नहीं जली; ( लङ्कामें ) चारों ओर बूमते हुए पूरा नगर उन्होंने देखा ( जलाया ); किंतु उनका एक रोम भी नहीं झलता। ( रावणने उनसे पूछा-) 'किप ! तू यहाँ कित लिये आया ! किस कारणसे कोधमें भरकर प्रत्येक घरको देखता घूमता रहा ?' ( श्री-हनुमान्जीने कहा— ) 'श्रीजनकनन्दिनीजीका पता लगानेके लिये प्रभने मुझे आज्ञा दी थी। लंकानरेश ! कीतूहलवश में तुझे देखने यहाँ आया हूँ। राजा रावण यह बात कानसे सुनकर क्रोधसे जल उठा, विकराल नेत्र करके उसने ( हनुमान्जीको मारनेके लिये ) अपने हाथोंसे ही मुद्गर उठाया। तव विभीषणने प्रार्थना की-'ऐसी अनुचित चेष्टा नहीं करनी चाहिये। दूतको सम्मुख ( प्रत्यक्ष ) मार देनेपर युग-युगतक आपको गाली मिलती रहेगी। ( तब रावणने पूछा--) 'पवनकुमार ! सच वता तेरे समान कितने योधा रामचन्द्रके पास एकत्र हुए हैं। राक्षसो ! इसका कण्ठ खोल दो । इसे ब्वास छेने दो (जिससे यह उत्तर दे सके )।' सूरदासजी कहते हैं-( तव हनुमान्जीने कहा—) 'प्रभुके सेवकोंमें मैं सबसे छोटा तथा पुरुषार्थ और बलसे रहित हूँ । अपने सेवकोंमें सबसे छोटा समझकर प्रभुने मुझे ( यहाँ आनेकी ) आज्ञा दी है। अठारह पद्म सेनामें उन प्रभुका ही बल तथा उन्हींकी मर्यादा है। ( पूरी सेना प्रभुके बलसे बलवान् है और उनके पूर्णतः नियन्त्रणमें है।) अब विवादकी क्या बात है, रावण ! तू उस सब सेनाको अब देखेगा ही।

[ 96 ]

जारों गढ़ आजु, जैसें रावन भे माने। सीतापित-सेवक मुिह आयों को जाने॥ एक-एक रोम हनु छळ छळ छवाना। त्यों-त्यों किप करत हैं रामचंद्र-आना॥ एक भेट उन की छै उनहीं कों दीजे। ज्यों-ज्यों छंगूर जरें, त्यों त्यों किप छूजे॥ रामचंद विपति-दहन कवहूँ नहिं फूले। सीता-दुख परम कठिन व्यापित अनसूले॥ दूत सखन कनक-भवन इहि तिज निधि हारे। तिवमदि पवनपूत विषम ज्वाल जारे॥ वीच-वीच धूर धूम वीच-वीच झंका। विच-विच देखियत 'सूर' स्याम-चरन लंका॥

(श्रीहनुमान्जीने सोचा—) 'छङ्कादुर्गको आज जला दूँ, जिससे रावण (कुछ तो ) भयभीत हो जाय । ( नहीं तो ) श्रीजानकीनाथका सेवक मैं यहाँ आया था, यह कोई कैसे जानेगा। ( इस प्रकार सोचकर हनुमान्जीने इतना विशाल रूप धारण किया कि ) उनका एक-एक रोम फड़कने लगा। हनुमान्जी बढ्कर आकाशमें छा गये। वार-वार वे कपिश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र-जीकी जयध्विन करने लगे। (वे सोचने लगे—) यह अग्निकी एक भेंट इन ( राक्षसों ) से लेकर इनको ही दे देना चाहिये। जैसे-जैसे पूँछमें अग्नि बढ़तीथी, वैसे-वैसे कपि-शिरोमणि धूम मचाते ( अधिक वेगसे कृदते ) थे। श्रीरामचन्द्रजीकी विपत्ति ही जो कभी फूळी ( प्रकट हुई ) नहीं थी, मानो अग्निके रूपमें प्रकट हो गयी । विना कष्टके ही श्रीजानकीजीका कठिन दुःख (अग्नि बनकर लङ्कामें ) व्याप्त हो गया। पवनकुमारने रामदूतके सखा (विभीषण) के एक घरको छोड़कर समुद्रसे घिरे त्रिकृट पर्वतपर बसे सभी स्वर्णभवनोंको विषम ज्वालासे जला दिया। सरदासजी कहते हैं--- बीच-बीचमें धुएँके अंबार उठ रहे थे, उनके बीच-बीचमें लपटें उठ रही थीं और उनके वीच-वीचमें ( जलकर ) काली हुई लङ्का दिखायी पड़ती थी।

राग धनाश्री

[ 99 ]

सोचि जिय पवन-पूत पछिताइ। अगम अपार सिंधु दुस्तर तरि, कहा कियों मैं आइ॥ सेवक की सेवा-पन एती, आशाकारी होइ। विन आशा में भवन पजारे, अपजस करिहें लोइ॥ वे रघुनाथ चतुर किहयत हैं, अंतरजामी सोइ। या भय भीत देखि लंका में, सीय जरी मित होइ॥ इतनी कहत गगन-वानी भइ, हनू! सोच कत करई। चिरंजीवि सीता तहवर तर, अटल न कवहूँ टरई॥ फिरि अवलोकि 'सूर' सुख लीजै, पुहुमी रोम न परई। जाके हिय अंतर रघुनंदन, सो क्यों पावक जरई॥

हनुमान्जी यह विचार करके पश्चात्ताप करने लगे कि 'अगम्य अपार दुस्तर समुद्रको पार करके यहाँ आकर मैंने यह क्या किया ? सेवकका सेवा-व्रत तो इतना ही है कि वह आज्ञाका पालन करनेवाला हो। मैंने प्रभुकी विना आज्ञाके ही भवनोंको जला दिया, इसलिये लोग मुझे अपयश देंगे (मेरी निन्दा करेंगे); किंतु वे श्रीरघुनाथजी चतुर कहे जाते हैं, वे अन्तर्यामी हैं। (वे मेरे हृदयके भावको जानकर रोष नहीं करेंगे।) किंतु में तो यह देखकर डर रहा हूँ कि कहीं लङ्कामें सीताजी भी न जल गयी हों। स्रदासजी कहते हैं—(हनुमान्जीके) इतना कहते ही आकाशवाणी हुई—'हनुमान्! चिन्ता क्यों कर रहे हो ? श्रीजानकीजी चिरजीवी हैं, वे बृक्षके नीचे अविचल वैठी हैं, वहाँसे हिलीतक नहीं हैं। उनका फिर दर्शन करके आनन्द प्राप्त करो, उनका तो एक रोम भी पृथ्वीपर गिर नहीं सकता। भला, जिसके हृदयमें श्रीरघुनाथजी हैं, वे अग्निमें कैसे जल सकती हैं।

राग मारू

[ 200 ]

लंका हनूमान सब जारी । राम-काज, सीता की सुधि लगि, अंगद-प्रीति विचारी ॥ं जा रावन की सकित तिहूँ पुर, कोउ न आशा टारी। ता रावन के अछत, अछयसुत-सहित सैन संहारी॥ पूँछ वुझाइ गए सागर-तट, जहूँ सीता की वारी। कर दंडवत, प्रेम पुलकित हैं, कहाँ। सुनि राघव-प्यारी॥ तुम्हरेहिं तेज-प्रताप रही विच, तुम्हरी यहै अटारी। 'सूरदास' सामी के आगें, जाइ कहीं सुख भारी॥

श्रीरामजीका कार्य करने, श्रीसीताजीका समाचार छेने तथा श्रीश्रङ्गद-जीके प्रिय कार्यका विचार करके ( छङ्का आकर ) हनुमान्जीने सारी छङ्का जला दी। जिस रावणमें ऐसी शक्ति थी कि तीनों लोकोंमें कोई भी उसकी आज्ञा टाल नहीं सकता था, उस रावणके रहते-रहते उसके पुत्र अक्षय-कुमारको सेनासहित उन्होंने मार डाला। स्रदासजी कहते हैं—(नगर जलाकर) समुद्रके किनारे जलमें पूँछ बुझाकर वे वहाँ गये, जहाँ सीताजीकी (अशोक-) वाटिका थी। दण्डवत् प्रणिपात करके प्रेमसे पुलकित होते हुए बोले— श्रीरामकी प्रियतमे जानकीजी! आप सुनें; आपके ही तेज और प्रतापसे आपका यह (अशोकवनका ) भवन वच गया है (शेष सारी छङ्का जल गयी। अब मुझे आज्ञा दीजिये)। में स्वामीके पास जाकर यह अत्यन्त सुल्पूर्ण समाचार कहूँ।

# श्रीजानकीका संदेश

[ १०१ ]

किप ! तुम यह संदेसों किहयों। रघुपति ! तुम पत पतिव्रत हमरें करुनानाथ! सोध अब छहियों॥ विनती किरयों नाथ सों, जहाँ सुछछिमन छाछ। वह सायक किन संभरों, तीन छोक को काछ॥ मोहि चिंता निहें आपनी, तुमही हँसिहैं छोग। मानों राघव वछ नहीं रावन मारन जोग॥

सराहत देव-मुनि राघौ-लिखमन निःपाल भए, देखि हमारें चे है आयुध गहें, गनें सुमट समकीय। अछित कैसें वसे जाके घर की जी पें राघी सुठि सही आयसु देते तौऊ अर्घ निमेष में अव है जातों हीन-गात कपि देखियै, वात कहत वळवीर। सरितापति छाँघिहै अव गवनै में भीर ॥ माता मरम न जानई, मोहि दिखावत सवहि लंक उतपाटती, जी न होत अरुन नैन, विकराल मुख, पर्वत तुलिय सरीर। 'सूर' साधु सीता कहै, साँची हनुमत वीर ॥

(श्रीजानकीजी कहती हैं—) 'हनुमान् ! तुम यह संदेश (जाकर) कह देना कि हे रघुनाथजी! मेरे पातिव्रत्यकी रक्षामें ही आपकी प्रतिष्ठा है; अतः हे करणामय स्वामी! अब मेरी सुधि (शीव्र) लीजिये। जब श्रील्ह्मणलाल पात हों, तब प्रमुसे प्रार्थना करना कि आप अपने उस वाणको क्यों नहीं सम्हालते, जो त्रिलोकीका काल (तीनों लोकोंको नष्ट करनेमें समर्थ) है। मुझे अपनी (अपने दु:खकी) चिन्ता नहीं है; (चिन्ता तो यह है कि) लोग यह कहकर तुम्हारी हँसी उड़ायेंगे कि श्रीरघुनाथमें रावणको मारने योग्य वल ही नहीं ज्ञात होता। (लोग कहेंगे—) 'सभी देवता और मुनिगण श्रीराम एवं लक्ष्मणके वाणकी प्रशंसा करते हैं, किंतु हमारी समझसे तो वे पालनमें असमर्थ हो गये जान पड़ते हैं। क्षत्रिय होकर जिसने हथियार धारण करके भी समान बलशाली श्रूरकी गणना की (उसका भय माना) तथा जिसके घरकी स्त्री हरी गयी हो, उसके रहते (उसके राज्यमें) कोई कैसे वसे (उसकी प्रजा निश्चन्त कैसे रह सकती है।)' (यह मुनकर हनुमान्जीने कहा—)

प्यदि श्रीरघुनायजीने सचमुच मली प्रकार (स्पष्ट) आज्ञा मुझे दे दी होती तो आधे क्षणमें ही मैं अभी आपको यहाँसे ले जाता।'(श्रीजानकीजी मन-ही-मन संदेह करने लगीं—) इस वानरका शरीर तो यहुत छोटा दीखता है और वातें यह बड़े बलवान् वीरों-जैसी कर रहा है; मला, यह समुद्रको कैसे पार कर सकेगा! अब तो इसके लौटनेमें ही भय हो गया (क्योंकि रावण इसे जान गया) है।'(जानकीजीके मनका भाव समझकर हनुमान्जीने भी सोचा—) भाता श्रीजानकीजी (मेरी शक्तिका) रहस्य तो जानती नहीं, मुझे समुद्र दिखला रही हैं (कि तुम समुद्र पार कैसे जा सकोगे)। अरे! यदि मुझपर उस (प्रभुकी मर्यादा) का बन्धन न होता तो मैं पूरी लङ्काको ही उखाड़ फेंकता।' स्रदासजी कहते हैं— (यह सोचकर हनुमान्जीने अपना रूप प्रकट किया।) उनके लाल-लाल नेवा वड़ा विकराल मुख और पर्वतके समान विशाल देह प्रकट हो गया। (यह देखकर) श्रीजानकीजीने कहा—'साधु! साधु! हनुमान्! तुम सच्चे वीर हो।'

राग सारंग [१०२]

अवहीं जननि चली, लै जाऊँ।

कितौ यक सिंधु अगम गोपद-सौ तिरवे कहा डराऊँ ॥ चिंह मम जठर पानि ग्रीवा गहि उपै अकासहि जाऊँ। जैसें सोध न छहे निसाचर, वीच विछंव न छाऊँ॥ तुमहि परिस रघुपित के पायिन सनमुख है सिर नाऊँ। उद्यम सुफल होइ सब मेरौ, तीन लोक जस पाऊँ॥ श्रीरघुनाथ-पित्रत मेरै, सुनौ वच्छ सितभाऊँ। हम अवला पर-पुरुष पीठ पर कैसें धरियै पाऊँ॥ जौ तुम कों पकरों उतिरवे को होइ चतुर-गुन चाऊ।

बृड़ों सिंधु कौन मिति करिहो, जो पूछे रघुराऊ ॥ rami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri तुमहिं चलत निसहर सुधि पावै, देई आपनौ दाऊ।

रोकै जाई सिंधु को मारग, जुरै मेघ ज्यूँ वाऊ॥

एकै सुभट लच्छ क्यों जीतै, तुम सिर मेलै घाऊ।

जाते तुम दुख होई पवन-सुत, सो लालच वहि जाऊ॥

निरमोलिक मिन छोरि गूँथि जो, दीनी हनुमत हाथ।

जाऔ पुत्र! जहाँ रघुनंदन, कही विपति कै गाथ॥

काहे कों प्रभु 'स्र्' धनुष लियौ, अरु वाँध्यौ कटि भाथ।

यह पापी, तुम पतित-उधारन, कहाँ विलंवे नाथ॥

( श्रीहनुमान्जीने कहा-) भाता ! आप ( साथ ) चलें, अभी ले जाऊँ। यह एक समुद्र भला, क्या अगम्य होगा, यह तो गायके खरसे बने गड़ेके समान है; इसे पार करनेमें मैं क्या भय कहूँ। आप मेरी पीठपर चढ़कर हाथोंसे मेरा गला पकड़ हों, मैं उड़कर (कृदकर ) आकाशमें चला जाता हूँ और वीचमें थोड़ा भी विलम्ब नहीं करूँगा, जिससे राक्षस-राज रावणको कुछ भी पता न लग सके। आपका स्पर्श करके (आपको साथ लेकर ) श्रीरधुनाथजीके चरणोंके सम्मुख होकर ( प्रसन्नतासे ) मस्तक द्युकाऊँ (प्रणाम करूँ)। मेरा सब उद्योग सफल हो जायः त्रिलोकीमें मैं यश प्राप्त करूँ। ' ( श्रीजानकीजीने यह सुनकर कहा---) 'पुत्र ! सच्चे भावसे कहती हूँ, सुनो! श्रीरश्चनाथके प्रति मेरा (सचा) पतिव्रतका भाव है, स्त्री होकर में ( जान-बूझकर ) दूसरे पुरुषकी पीठपर पैर कैसे रख सकती हूँ। यदि मैं तुम्हें पकड़ भी ढूँ तो ( शीघ्र-से-शीघ समुद्र पार करनेके लिये चौगुनी उमंग (मेरे मनमें ) होगी। (ऐसी दशामें कहीं हाथ छूट जाय, तो ) मेरे समुद्रमें डूब जानेपर, यदि श्रीरघुनाथ पूछेंगे ( कि जानकी कहाँ हैं ?) तब तुम क्या उत्तर दोगे ? अथवा तुम्हारे चलनेका समाचार (किसी प्रकार ) राक्षस ( रावण ) पा जाय तो अपना दाव वह हाथसे जाने देगा ? ( अपित् वदला लेनेका प्रयत्न अवश्य करेगा )। वह जाकर समुद्रका मार्ग रोक लेगा, वायुकी प्रेरणासे मेघोंके समान उसकी प्रेरणासे उसकी सेना एकत्र हो जायगी। अकेला वीर लाखोंको कैसे जीत सकता है, वह तुम्हारे मस्तकपर आघात करेगा; अतः हे पवनकुमार! जिससे तुम्हें दुःख हो (विपत्तिमें पड़ना पड़े), वह लोभ वह जाय (नष्ट हो जाय)। (सह कहकर श्रीजानकीजीने) मस्तकमें गूँथी हुई अमृत्य चूड़ामणि खोलकर श्रीहनुमान्जीके हाथपर रख दी (और वोलीं—) हे पुत्र! जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं, वहाँ जाओ और उनसे मेरी विपत्ति-कथा कहो। (जब मेरा उद्धार नहीं करना था, तब) प्रभुने क्यों हाथमें धनुष लिया और किटमें तरकस वाँधा। सूरदासजी यहीं अपने सम्बन्धमें भी कहते हैं— प्रभो! यह सूर तो पापी है और आप पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं; (फिर आकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते?) कहाँ हककर विलम्ब कर रहे हैं ?

राग जैतश्री

#### [ १०३ ]

लंक हनुमंत तोरि सुहनवंत सीता पें जाय।
कछु विलख्यों, कछु हरषवंत है हरये वैठों आय॥
फिरि आयों उद्यान में, कह्यों जु सुचित सँदेस।
अव हों यहँ ले आयहों श्रीरघुनाथ नरेस॥
धनि राघव वल परिषिहें धनि अंजनी सुमाइ।
ऐसे समरथ दृत विनु केंसें काज सिराय॥
पूँछ जरें जीवन नहीं, मगन भयों श्री जोय।
ले आऊँ रघुनाथ कों, मात 'रजायस होय॥
देखें ही गति जात है, कहा कहों कि तोहि।
कहियों श्रीरघुनाथ सों असुर सँतावत मोहि॥
पूँछ वुझाई लहर किर रावन कें विदिमान।
तौऊँ जरत बुझाइहों रामचंद्र कें बान॥
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

सौ जोजन तहाँ सिखर अति, चढ़ौ हन तहाँ धाय। फॉदत जंघा-वल भयौ रह्यो पतालहि जाय॥ उपै हनू आकास महँ मनहुँ धनुष की वान। आगम अंगद कों भयौ, पवनपूत पहिचान॥ आवत भई न वार किए, जैसें कंठ उसास। मानौ दिनकर की कला विश्वरत भयौ प्रकास ॥ देखन कों कपि अलनले चढे सिखर पर धाय। जामवंत अंगद तहाँ प्रथम पहुँचे आय ॥ सिला एक चाकरि तहाँ, लै बैठे सव वीर। सबै कथा कारन कह्यो, क्यों लाँच्यो सागर-तीर ॥ पवन-पूत ! साँची कही, तूँ आयौ सिय देखि। कितौ कि रावन और दल, गज-वाजीन विसेषि॥ गढ ऊँचौ, लंका घनी, तहाँ असुर को राज। अतिवल रावन तहाँ वसै, सब भूपति सिरताज ॥ विभीषन मन मिलन की हों जानत उनमान। 'सूर' सुहर रघुनाथ की रावन कें विदिमान॥

श्रीहनुमान्जीने लंकाको (जलाकर) नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और फिर माता सीताजीके पास आनन्दपूर्वक जाकर कुछ तो दुःवी हुए (श्रीजानकी-जीको देखकर) और कुछ हिर्पत हुए (रावणका मान-मर्दन करके) तथा धीरेसे समीप जाकर बैठ गये। (उन्होंने श्रीजानकीजीसे कहा—) भें उपवनमें घूम आया, अब आप खस्थ चित्तसे अपना संदेश कहें। अब में महाराज श्रीरघुनाथजीको यहाँ ले आकँगा। (श्रीजानकीजी बोलीं—) ब्लक्के पारली श्रीरघुनाथजी धन्य हैं और तुम्हारी श्रेष्ठ माता अञ्जनादेवी (जिन्होंने तुम्हारे-जैसे श्रूरको उत्पन्न किया) धन्य हैं! ऐसे समर्थ दूतके विना मला, (लङ्का-विजय-जैसा) काम कैसे पूर्ण हो सकता है। श्रीहनुमान्जीकी पूँछ-CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

के जल जानेपर ( हनुमान्जीका ) जीवित रहना सम्भव नहीं था; परंतु श्रीजानकीजीका दर्शन करके वे मग्न हो गये। (बोले--) भाता ! मुझे आज्ञा मिले, मैं श्रीरघुनायजीको ले आऊँ !' ( श्रीसीताजीने कहा-) 'तुम तो मेरी दशा देखे ही जा रहे हो, तुमसे अव और मुँहसे क्या कहूँ । श्रीरघुनाथजीसे कहना कि मुझे असुर (रावण) सता रहा है ।' रावणके विद्यमान रहते ही ( हनुमान्जीने समुद्रकी ) छहरोंमें पूँछ ( की अग्नि ) बुझा दी ( और बोले— ) भाता ! श्रीरामचन्द्रके वाणोंद्वारा आपकी जलन भी ( रावणका वध कराके ) दूर कर दूँगा। वहाँ सौ योजन ऊँचा एक पर्वत-शिखर थाः हनुमान्जी दौड़कर उसपर चढ़ गये । परंतु जङ्घापर जोर देकर जब वे कृदने लगे, वह पर्वत ( धँसकर ) पातालमें चला गया। श्रीहनुमान्जी आकाशमें इस प्रकार उड़े जा रहे थे, जैसे धनुषसे छूटा वाण जा रहा हो। ( समुद्रके दूसरे तटसे ) युवराज अङ्गदने लक्षणोंसे पवनपुत्र-को गहंचान लिया। (इधर) किपश्रेष्ठ (हनुमान्जी) को आनेमें वैसे ही देरी नहीं लगी, जैसे गलेमें आकर जम्हाईको आनेमें देर नहीं लगा करती। ( उनके आनेसे वानर-समूहमें ऐसी प्रसन्नता हुई ) मानो प्रातःकाल सूर्यकी किरणोंके फैलनेसे प्रकाश हो गया हो। ( श्रीहनुमान्जीको ) देखनेके लिये सभी वानर उतावले होकर पर्वत-शिलरपर जा चढ़े, उनमें भी (सबसे) पहले जाम्बवान् और अङ्गद ही पहुँचे थे। एक चौड़ी शिला देखकर उसपर सय वीर वानर बैठ गये। तब ( हनुमान्जीने ) किस प्रकार पार किया, यह सब बात कारणसहित बतायी । ( जाम्बवान् आदिने पूछा--) पवनकुमार ! सच-सच वताओ, तुम श्रीजानकीजीको देखकर आये हो ? रावण कितना बळवान् है ? हाथी और घोड़ोंसहित उसकी सेना कितनी है ?' सूरदासजी कहते हैं—( हनुमान्जीने बताया ) लङ्काका दुर्ग बहुत ऊँचा है, नगर घना बसा है, वहाँ राक्षसोंका ही प्रभुत्व है। समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ अत्यन्त बलवान् रावण वहाँ निवास करता है।

अनुमानसे में यह जानता हूँ कि विभीषणका मन प्रभुसे मिलनेका है। रावणके विद्यमान रहते ही (लङ्कामें) श्रीरद्यनाथजीकी प्रशंसा फैल गयी है।

# मन्दोदरीका रावणके प्रति

[ 808]

आज रघुवीर कौ दूत आयौ।
जारि लंका सकल, मारि राच्छस वहुत,
सीय-सुधि लै कुसल फिर सिधायौ॥
कहत मंदोदरी, सुनहु दसकंध पिय!
वड़ौ अपमान करि गयौ तेरौ।
अजहुँ मन समझिकै, मूढ़! मिलिराम सौं,
'सूर' मित-मंद कह्यौ मान मेरौ॥

स्रदासजी कहते हैं—( श्रीहनुमान्जीके चले जानेपर ) मन्दोदरी कहती है— प्रियतम दशानन ! सुनो । आज यहाँ श्रीरघुनाथका दूत आया था, उसने सारी लङ्का जला दी, बहुत-से राक्षसोंको मार दिया और ( इतने-पर भी ) श्रीजानकीजीका समाचार लेकर सकुशल लौट गया । वह तुम्हारा बहुत अपमान कर गया ( किंतु तुम उसका कुछ भी विगाइ न सके ) । अरे नादान ! अब भी मनमें विचार करो । ओ मन्दबुद्धि ! मेरा कहना मानो और श्रीरामचन्द्रजीसे जाकर मिलो !'

## सीताका चूडामणि-प्रदान

राग सारंग

[ १०५]

मेरी केती विनती करनी। पहिलें करि प्रनाम, पाइनि परि, मनि रघुनाथ-हाथ लै घरनी॥ मंदािकिनि-तट फटिक-सिला पर, मुख-मुख जोरि तिलक की करनी। कहा कहों, कछु कहत न आवे, सुमिरत प्रीति होइ उर अरनी॥ तुम हनुमंत, पवित्र पवन-सुत, किहयों जाइ जोइ में वरनी। 'सुरदास' प्रभु आनि मिलावहु, मूरति दुसह दुःख-भय-हरनी॥

स्रदासजी कहते हैं—( हनुमान्जी जब छौटनेको उद्यत हुए, तब श्रीजानकीजीने कहा—) भेरी ओरसे प्रमुसे प्रार्थना करना। पहले (मेरी ओरसे) उनके चरणोंमें पड़कर प्रणाम करना और तब चूड़ामणि श्रीरघुनाथके हाथपर रख देना। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता—(चित्रकृटमें) मन्दाकिनीके किनारे स्फटिक-शिलापर बैठे हुए प्रमु मेरे मुखके पास मुख ले आकर जब (मुझे) तिलक लगा रहे थे, उस समयकी प्रीतिका समरण करके हृदयमें संताप होता है। हनुमान्! तुम तो पवित्र पवनकुमार हो, (तुमसे यह बात कहनेमें भी मुझे संकोच नहीं हुआ;) मैंने जो कुछ कहा, (बह बैसा ही) प्रमुसे जाकर कह देना। (अब और क्या कहूँ,) असहनीय दु:ख और भयको दूर करनेवाली तो प्रमुकी मृर्ति ही है (उनके दर्शनसे ही दु:ख और भय दूरहोगा); अतः प्रमुको ले आकर (शिष्ठा) मिला दो।

#### हनुमान्-प्रत्यागमन

राग मारू

#### [ १०६ ]

हनूमान अंगद के आगें लंक-कथा सब भाषी। अंगद कहीं, भली तुम कीनीं, हम सब की पित राखी॥ हरपवंत हैं चले तहाँ तें, मग में बिलम न लाई। पहुँचे आइ निकट रघुवर के, सुन्निव आयो धाई॥ सबनि प्रनाम कियो रघुपित कों, अंगद बचन सुनायो। 'स्रदास' प्रभु-पद-प्रताप किर, हनू सीय-सुधि ल्यायो॥

ं श्रीहनुमान्जीने अङ्गदसे लङ्काका सब समाचार कहा। (उसे सुनकर)

अङ्गदने कहा— 'तुमने बहुत अच्छा किया, हम सर्बोकी लाज बचा ली।' फिर सब हर्षित होकर वहाँसे चले, उन्होंने मार्गमें विलम्ब नहीं किया। जब श्रीरघुनाथजीके समीप आ पहुँचे, तब (आगेसे) दौड़कर सुग्रीव उनसे मिले। स्रदासजी कहते हैं — सबने श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया, फिर अङ्गद बोले — 'प्रसुके चरणोंके प्रतापसे हनुमान्जी श्रीजानकीजीका समाचार ले आये।'

[ १०७ ]

हुनु ! तें सब को काज सँवारयो । वार-वार अंगद यों भाषे, मेरी प्रान उवारयो ॥ तुरतिह गमन कियो सागर तें, बीचिह वाग उजारयो । कीन्हो मधुवन चौर चहूँ दिसि, माली जाइ पुकारयो ॥ धित हुनुमत, सुग्रीय कहत हैं, रावन को दल मारयो । 'सूर' सुनत रघुनाथ भयो सुख, काज आपनो सारयो ॥

वार-वार अङ्गद इस प्रकार कहने लगे—'हनुमान् ! तुमने सब काम पूरा कर दिया और मेरे प्राण वचा लिये ।' सब वानर तुरंत ही समुद्र-िकनारेसे चल पड़े, बीच (मार्ग) में ही (फलादि खाकर मुप्रीवका) बगीचा उन्होंने उजाड़ डाला। उस मधुवनको उन लोगोंने चारों ओरसे चौपट कर दिया, इससे (उपवनके) रक्षकोंने जाकर (सुग्रीवसे) पुकार की। (सब बातें सुनकर) सुग्रीव कहने लगे—'हनुमान् धन्य हैं, जिन्होंने रावणकी सेनाको मारा।' स्रदासजी कहते हैं कि अपना कार्य पूर्ण हुआ सुनकर श्रीरधुनाथजीको भी आनन्द हुआ।

# हनुमान्-राम-संवाद

राग मारू

[ 306]

कहों कपि ! जनक-सुता-कुसलात । आवागमन सुनावहु अपनो, देहु हमें सुख-गात॥

सुनौ पिता ! जल-अंतर है कै, रोक्यौ मग इक नारि। धर-अंबर लौं रूप निसाचरि, गरजी वदन पसारि॥ तब मैं डरिप किया छोटी तनु, पैठ्यो उदर मँझारि। खरभर परी, दियौ उन पेंड़ो, जीती पहिली रारि॥ गिरि मैनाक उद्धि में अद्भुत, आगें रोक्यों जात। पवन पिता को मित्र न जान्यों, श्रोखें मारी छात॥ तवहूँ और रह्यों सरितापति आगें जोजन सात। तुव प्रताप परली दिसि पहुँच्यौ, कौन वढ़ावै वात॥ छंका पौरि-पौरि में ढूँढ़ी, अरु वन-उपवन जाइ। तरु असोक तर देखि जानकी, तव हों रह्यो लुकाइ॥ रावन कह्यौ सो कह्यौ न जाई, रह्यौ क्रोध अति छाइ। तवहीं अवधि जानि के, राख्यो मंदोदरि समुझाय॥ पुनि हों गयौ सुफल-वारी मैं, देखी दृष्टि पसारि। असी सहस किंकर-दल तेहि के, दौरे मोहि निहारि॥ तुव प्रताप तिन कों छिन भीतर जूझत छगी न वार। उन कों मारि तुरत में कीन्ही मेघनाद सीं रार॥ ब्रह्म-फाँस उन लई हाथ करि, मैं चितयों कर जोरि। तज्यौ कोप, मरजादा राखी, वँध्यौ आपही भोरि॥ रावन पै है गए सकल मिलि, ज्यों लुब्धक पसु जाल। करुवौ वचन स्रवन सुनि मेरौ, अति रिस गही भुवाल॥ आपुन ही मुगदर है धायौ, करि होचन विकराह। चहुँ दिसि 'सूर' सोर करि घावें, ज्यौं करि हेरि सृगाल ॥

स्रदासजी कहते हैं—( श्रीरघुनायजी हनुमान्जीसे पूछने लगे—)
'कपिवर ! श्रीजनकनन्दिनीकी कुशल कहो। अपने जाने और लौटनेका

समाचार सुनाओ और हमें अपने शरीरका सखद स्पर्श कराओ ! (श्रीहनुमानजी बोले-) भेरे पिताके समान प्रभु ! सनो । (जब मैं समुद्र पार करने लगा, तय ) जलके भीतरसे एक स्त्रीने मुझको रोका। उस राक्षसीका शरीर प्रध्वीसे आकाशतक फैला था, वह मख फैलाकर गर्जना करने लगी। तब मैंने डरकर अपने शरीरको छोटा बना लिया और उसके पेटमें वस गया। ( मेरे पेटमें जाकर उछल-कृद करनेसे ) उसके पेटमें खलवली मच गयी। तब उसने मार्ग दे दिया; इस प्रकार पहला युद्ध मैंने जीत लिया। समुद्रमें एक मैनाक नामक अद्भुत पर्वत रहता है, उसने भी मुझे आगे जानेसे रोका; मैं नहीं जानता था कि वह मेरे पिता पवनका मित्र है, अतः धोखेमें मैंने उसे एक लात मार दी । किंतु उससे आगे भी सात योजन समुद्र (पार करनेको ) शेष था: अब बातको कौन बढाये: आपके प्रतापसे ( उसे भी पार करके ) में दूसरे तटपर पहुँच गया। लङ्काके एक-एक द्वारमें (प्रत्येक भवनमें ) तथा वनों एवं उपवनोंमें जा-जाकर मैंने इँढा। अशोकवाटिकामें जब मैंने एक वृक्षके नीचे वैठी श्रीजानकीजीको देखाः तब ( अवसरकी प्रतीक्षामें ) छिपकर वैट गया। ( उसी समय वहाँ आकर ) रावणने ( श्रीजानकीजीसे ) जो कुछ कहा, वह तो मुझसे कहा नहीं जाता है, ( उसकी वात सुनकर ) मेरे दारीरमें कोध छा गया है ( मैं वहीं रावणको मार देनेको उतावला हो गया था; किंतु ) उसी समय मन्दोदरीने ( रावणद्वारा दी हुई एक महीनेकी ) अवधि पूरी हुई न समझकर समझाकर रावणको रोक लिया । फिर मैं फलों-के उत्तम बगीचेमें गया, वहाँ चारों ओर दृष्टि फैलाकर देखा तो रावणके अस्ती सहस्र सेवक उसके रक्षक थे, वे सब मुझे देखते ही ( मारने ) दौड़ पड़े; किंतु आपके प्रतापसे उनसे युद्ध करनेमें एक क्षणका विलम्ब भी नहीं हुआ । उन सबोंको मारकर में तुरंत ही मेवनादसे युद्ध करने लगा । उसने अपने हाथमें जब ब्रह्मपाश लिया, तब मैंने हाथ जोड़कर उस पाशको देखा ( प्रणाम किया ) और क्रोधको छोड़कर उसकी मर्यादाकी रक्षा की, स्वयं ही म्िंछत होकर बन्धनमें पड़ गया। जैसे व्याध पशुको जालमें फँसाकर ले जाय, वैसे ही सब राक्षस मिलकर मुझे (बाँधकर) रावणके पास ले गये। मेरे कठोर वचन सुनकर राजा रावण बहुत कुद्ध हुआ, भयंकर नेत्र बनाकर खयं ही हाथमें मुद्गर लेकर मुझे मारने दौड़ा। चारों ओरसे राक्षस चिल्लाते हुए इस प्रकार दौड़ते थे, जैसे हाथीको देखकर सियार दौड़ें।

[ १09]

कैसें पुरी जरी किपराइ!
वहें दैत्य कैसें कै मारे, अंतर आप वचाइ?
प्रगट कपाट विकट दीन्हें हे, वहु जोधा रखवारे।
तेंतिस कोटि देव वस कीन्हें, ते तुम सों क्यों हारे॥
तीनि लोक डर जाके काँपें, तुम हनुमान न पेखे?
तुम्हरें कोध स्नाप सीता कें, दृरि जरत हम देखे॥
हो जगदीस,कहा कहों तुम सों, तुम वल-तेज मुरारी।
'सूरजदास' सुनो सब संतो! अविगतकी गतिन्यारी॥

(श्रीरघुनायजीने पूछा—) 'कपिराज! लङ्का नगरी जली कैसे ? बड़ राक्षसोंको तुमने कैसे मारा? और उनके बीचमें अपनेको कैसे बचाया? वहाँ तो प्रत्यक्ष ही बड़े भारी किवाइ लगे रहे होंगे और बहुत-से योद्धा वहाँ नगर-रक्षक होंगे। (जिस रावणने) तैंतीस करोड़ देवताओंको अपने वशमें कर रखा है, वह तुमसे कैसे हार गया? हनुमान्! तीनों लोक जिसके भयसे काँपते हैं, उसने तुम्हें नहीं देखा?' (प्रभुकी बात सुनकर नम्रतासे हनुमान्जी बोले—)तुम्हारे कोध और जानकीके शाप (की अग्नि)से लङ्काके भवनोंको जलते हुए हमने दूरसे देखा था। हे सुर असुरके नाशक प्रभु! 'आप तो (साक्षात्) जगदीश्वर हैं; मैं आपसे क्या कहूँ, (मैंने तो कुछ किया नहीं); आपके वल और प्रतापसे ही सब कुछ हुआ।' सरदास-जी कहते हैं—सब सज्जनो ! सुनो। अविज्ञातगति प्रभुकी गति ही

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

निराली है। ( सचमुच लङ्का प्रतापसे ही जली; किंतु अपने सेवक हनुमान्-जीको उन्होंने सुयश दिया।)

# लङ्गाकाण्ड

सिन्धु-तट-वास

राग मारू

[ 220]

सीय-सुधि सुनत रघुवीर धाए।
चले तव लखन, सुग्रीव, अंगद, हनू,
जामवँत, नील, नल सवै आए॥
भूमि अति डगमगी, जोगिनी सुनि जगी,
सहस-फन सेस को सीस काँप्यो।
कटक अगिनित जुरवी, लंक खरभर परवी,
स्र को तेज धर-धूरि-ढाँप्यो॥
जलधि-तट आइ रघुराइ ठाढ़े भए,
रिच्छ-कपि गरजि के धुनि सुनायो।
'स्र' रघुराइ चितए हनूमान दिसि,
आइ तिन तुरतहीं सीस नायो॥

श्रीसीताजीका समाचार पाकर श्रीरघुनाथजी (लङ्कापर.) चढ दौड़े। उनके पीछे-पीछे लक्ष्मणजी, सुग्रीव, अङ्गद, हनुमान्, जाम्बवान्, नील, नल आदि भी चले—सारी वानरसेना उनके साथ आयी। (उस दलके चलनेसे) भूमिं डगमगाने (हिलने लगी)। सहस्र फणवाले दोषनागका मस्तक काँपने लगा, योगिनियाँ कोलाहल सुनकर (युद्धकी आशासे) सजग हो गर्यो। गणना न हो सके, इतनी सेना एकत्र हुई। (इस समाचारसे) लङ्कामें खंलवली मच

गयी। (सेनाके चलनेसे उड़ी हुई) पृथ्वीकी धूलिने सूर्यको दक दिया। श्रीरघुनाथजी समुद्रके किनारे आकर खड़े हुए। रीछ और वानर गर्जनाका शब्द करने लगे। सुरदासजी कहते हैं— उस समय श्रीरघुनाथजीने हनुमान्जीकी ओर देखा। (और) उन्होंने तुरंत (प्रभुके) पास आकर मस्तक छुकाकर प्रणाम किया।

### हनुमंत-वचन

राग केदारी

[ १११ ]

राघौ जू ! कितिक वात, तिज चित ।
केतिक रावन-कुंभकरन-दल, सुनियै देव अनंत ॥
कहाँ ताँ लंक लकुट ज्यों फेरों, फेरि कहूँ लै डारों ।
कहाँ ताँ एरवत चाँपि चरन तर, नीर-खार में गारों ॥
कहाँ ताँ असुर लँगूर लपेटों, कहाँ तो नखनि विदारों ।
कहाँ ताँ सेल उपारि पेड़ि तें, दै सुमेरु साँ मारों ॥
जेतिक सैल-सुमेरु धरनि में, भुज भरि आनि मिलाऊँ ।
सप्त समुद्र देउँ छाती तर, एतिक देह बढ़ाऊँ ॥
चली जाउ सैना सब मोपर, धराँ चरन रघुवीर ।
मोहि असीस जगत-जननी की, नवत न वज्र-सरीर ॥
जितिक बोल बोल्यों तुम आगंं, राम ! प्रताप तुम्हारे ।
'स्रदासं' प्रभु की सों साँचे, जन करि पैज पुकारे ॥

स्रदासजी कहते हैं—( प्रभुके पास आकर श्रीहनुमान्जीने कहा— ) 'श्रीरवुनायजी! आप चिन्ता त्याग दें, यह ( लङ्का-विजय ) है कितनी बात। हे अनन्त स्वरूप देव! सुनिये, रावण, कुम्मकर्ण और उनकी सेना किस गिनतीमें हैं। आप आज्ञा दें तो लङ्काको ( उखाड़कर ) डंडेकी

माँति चारों ओर गुमा दूँ और फिर धुमाकर कहीं फेंक दूँ। कहें तो त्रिकृट पर्वतको पैरोंसे दबाकर पानीके नीचे (समुद्रतलमें) गला दूँ। आप कहें तो राक्षस रावणको अपनी पूँछमें लपेट दूँ, अथवा आज्ञा दें तो उसे नखोंसे फाइ डाहूँ। आप कहें तो त्रिकृट पर्वतको जड़से उखाइकर सुमेरुपर दे पटकूँ। पृथ्वीपर सुमेरु आदि जितने भी पर्वत हैं, सबको भुजाओंसे समेटकर यहाँ इकट्टे कर दूँ (उनके भारसे लक्काको पीस दूँ)। अपने शरीरको इतना बढ़ा दूँ कि मातों समुद्र मेरी छातीसे नीचे रह जायूँ। (फिर) श्रीरधुनाथजी! आप मेरे ऊपर चरण रख दें और सारी सेना मेरे ऊपर चलकर समुद्र पार कर ले। मुझे जगजननी (श्रीजानकीजी) का आशीबांद प्राप्त हैं। (इससे) मेरा शरीर वज्रका हो गया है, वह (सेनाके भारसे) झकेगा नहीं। श्रीरामजी! आपके सम्मुख मैंने (अभी) जो कुछ कहा है। हे स्वामी! आपकी शपथ करके आपका यह सेवक प्रतिज्ञा-पूर्वक कहता है कि आपके प्रतापसे वह सब सत्य है।

राग मारू

[ ११२ ]

रावन-से गहि कोटिक मारों।
जो तुम आज्ञा देहु कृपानिधि! तौ यह परिहस सारों॥
कही तो जननि जानकी ल्याऊँ, कही तो लंक विदारों।
कही तो अवहीं पैठि, सुभट हित, अनल सकल पुर जारों॥
कही तो सिचव-सवंधु सकल अरि, एकहिं-एक पछारों।
कही तो तुव प्रताप श्रीरघुवर, उद्धि पखानिन तारों॥
कहो तो दसो सीस, वीसो भुज, काटि छिनक में डारों।
कहो तो ताकी तुन गहाइ के, जीवत पाइनि पारों॥
कहो तो सैना चाह रचीं किप, धरनी-व्यौम-पतारों।
सैल-सिला-दुम वरिष व्यौम चिढ़, सनु-समूह सँहारों॥

वार-वार पद परिस कहत हों, हों कबहूँ नहिं हारों। 'स्रदास' प्रभुतुम्हरे वचन लगि, सिव-वचननि कों टारों॥

स्रदासजी कहते हैं-( श्रीहनुमान्जीने दढतासे कहा-) ह क्रपानिधान ! यदि आप आज्ञा दें तो ( एक तो क्या ) रावण-जैसे करोड़ों राक्षसोंको पकड़कर मार दूँ-यह कार्य में हँसी-हँसीमें (विना श्रमके) पूर्ण कर डालूँ। आप कहें तो श्रीजानकीजीको यहाँ लेआक अथवा आज्ञा दें तो लङ्काको ध्वस्त कर डालूँ। आप कहें तो अभी लङ्कामें जाकर सारे वलवान् राक्षसोंको मारकर पूरे नगरको अग्नि लगाकर भस्म कर दूँ। आप आज्ञा दें तो शत्रुके सभी बन्धु-बान्धव एवं मिन्त्रियोंको एक-दूसरेसे टकराकर मार दूँ । अथवा श्रीरघुनाथजी ! आप आज्ञा दें तो आपके प्रतापसे समुद्रपर पत्यरोंको तैरा दूँ। आप कहें तो एक क्षणमें रावणके दसों मस्तक एवं वीसों भुजाएँ काट डालूँ। अथवा आप आज्ञा दें तो उसे जीवित ही दाँतोंमें तृण दबवाकर आपके चरणोंमें लाकर गिरा हूँ। आप कहें तो वानरसेनाका सुन्दर व्यूह बनाऊँ और उन्हें पृथ्वी, आकाश तथा पातालमें सर्वत्र विस्तृत कर दूँ, अथवा (स्वयं ही ) आकाशमें जाकर पर्वतोंके शिळाखण्ड तथा वृक्षोंकी वर्षा करके रातु-दलका संहार कर दूँ। में वार-वार आपके चरणोंका स्पर्श करके ( शपय-पूर्वक ) कहता हूँ कि कभी भी पराजित नहीं होऊँगा। आपकी आज्ञाकी रक्षाके लिये शंकरजीके वचनको भी ( जो कि उन्होंने रावणको दिया है कि तुम केवल मनुष्यसे मारे जा सकते हो ) अन्यथा कर दूँगा।

[ ११३ ]

हों प्रभु जू को आयसु पाऊँ। अवहीं जाइ, उपारि लंक गढ़, उद्धि पार ले आऊँ॥ अवहीं जंबूद्वीप इहाँ तें, ले लंका पहुँचाऊँ। सोखि समुद्र उतारों कपि-दल, छिनक विलंब न लाऊँ॥ अव आवें रघुवीर जीति दल, तौ हनुमंत कहाऊँ। 'स्रदास' सुभ पुरी अजोध्या, राधव सुवस वसाऊँ॥

स्रदासजी कहते हैं—( श्रीहनुमान्जीने फिर कहा—) 'प्रभो ! यदि मैं आपकी आज्ञा पा जाऊँ तो अभी (उस पार) जाकर लक्कां के दुर्गको उखाड़कर समुद्रके इस पार ले आऊँ। अथवा जम्बूद्धीपको ही यहाँसे ले जाकर इसी अण लक्का पहुँचा दूँ। सारे समुद्रका जल पीकर कपिदलको पार उतार दूँ, इसमें अणभरकी भी देर न करूँ। (आप जो आज्ञा दें, वह करूँ।) श्रीरखनाथजी (आप) राक्षसदलको अभी-अभी जीतकर आ जायँ, तव मैं अपना नाम हनुमान् कहलाऊँ। मङ्गलमय अयोध्यापुरीको श्रीराघवेन्द्रकी अधीनतामें पुनः भरी-पूरी कर दूँ (लङ्का-विजय कराके आपको अयोध्या पहुँचा दूँ)।

[ 888 ]

जो पै राम रजा हों पाऊँ।
न करों संक छंक गढ़ की कछु, सायर खोद वहाऊँ॥
वहूँ सरीर, पेट परिमित कर, सकल कटक पहुँचाऊँ।
कहों तो रावन कुल समेत सब बिधिहिं चरन तर लाऊँ॥
हों सेवक हरि! ऐसी तुम्हरी, निज मुख कर का गाऊँ।
सुर और असुर सबै जुर आवें, रन नहिं पीट दिखाऊँ॥
रावन मारि, सिया घर लाऊँ, तुम्हरी दास कहाऊँ।
'स्रदास' मुख ही सों कहि हों, तुमही आन दिखाऊँ॥

स्रदासजी कहते हैं — ( श्रीहनुमान्जीने कहा — ) श्रीरघुनायजी ! यदि आपकी आज्ञा पा जाऊँ तो लङ्काके दुर्गकी कुछ भी परवा न करके उसे खोदकर समुद्रमें वहा दूँ । अपने पेटको सीमित करके दोष सारे श्रीरको इतना बढ़ा दूँ कि पूरी वानर-सेनाको ( हायसे उठाकर ) लङ्कामें पहुँचा दूँ । अथवा आप आज्ञा दें तो रावणको उसके कुलके साथ सब CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

प्रकारसे आपके चरणोंके नीचे लाकर डाल दूँ (आपकी शरण लेनेको विवश कर दूँ)। मैं अपने मुखसे अपनी बड़ाई क्या करूँ; किंतु प्रमो! मैं आपका ऐसा सेवक हूँ कि यदि सभी देवताऔर दैत्य एकत्र होकर आ जायँ तो भी युद्धमें उन्हें पीट नहीं दिखाऊँगा। रावणको मारकर श्रीजानकीजीको घर (आपके पास) ले आऊँ, तब आपका सेवक कहलाऊँ। अभी तो मैंने यह मुखसे ही कहा है; किंतु (आप आज़ा दें तो यह सब) करके आपको दिखा दूँ।

#### [ ११५ ]

जो हों नैक रजायस पाऊँ।
तो दस सीस वीस पेंड़े करि काटि जानकी लाऊँ॥
विना कहे अंकुस मेरे सिर, तातें करत न आगी।
वात उठाय घरों निर्ह राखों और दिनन कों लागी॥
अजहूँ जो तुम कहो कृपानिधि, तो छिन मीतर मारों।
आप जिवत कत इतनि वात कों तुमहि का करों पारों॥
तूँ बलवीर धीर अंतक सम, अरु सवहीं विधि लायक।
राख्यों न्यौति वहुत दिन ते यह छुधा-कंप अति सायक॥
जाको रस एकहि मन मो तन आदि मध्य अरु अंत।
इहाँह की सव लाज हमारी तो लागी हनुमंत॥
संग्या समै त्रोन जुत कीन्ही छाड़ो कछू नदीवें।
'सूर' समुद्र इतनि मागें पाउँ, यह कृत मोही कीवें॥

(श्रोहनुमान्जी कहते हैं—) प्यदि में घोड़ी-सी आजा पा जाऊँ तो वीस पद (वीस छलाँग) में ही रावणके दसों मस्तक काटकर श्रीजानकीजीको ले आऊँ। आपकी आजाके विना तो मेरे सिरपर आपका अङ्कुश (नियन्त्रण) है) इससे आगे बढ़कर कुछ कर नहीं पाता। अन्यथा वात उटाकर (प्रस्ताव करके) उसे दूसरे दिनों (भविष्य) के लिये उटाकर रख नहीं छोड़ता।

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

है कुपानिधान ! यदि आप अब भी आज्ञा दे दें तो एक क्षणमें रावणको मार डालूँ। अपने जीते-जी इतनी-सी (तुच्छ) बातके लिये आपको समुद्रपार क्या ले जाऊँ।' (यह सुनकर प्रभुने कहा—) 'हनुमान् ! तुम कालके समान बलवान्, श्र्वीर तथा धैर्यशाली हो और सभी प्रकार योग्य हो; किंतु भ्रवसे काँपते हुए अपने वाणको बहुत दिनोंसे मैंने (तृप्त करनेके लिये) निमन्त्रण दे रखा है। जिसके चित्तका प्रेम एकमात्र मेरे प्रति ही प्रारम्भमें, मध्यमें और अन्तमें (सदा-सर्वदासे) है, उन (श्रीजानकीजी) की और मेरी भी यहाँकी सव लजा हनुमान् ! तुमसे ही है। (तुम्हीं हमारी लजाकी रक्षा करोगे; यह मुझे विश्वास है।)' सरदासजी कहते हैं—प्रभुने (समुद्रसे) प्रार्थनाके समय वाणको तरकसमें रख लिया और वोले—'समुद्र! माँगनेसे मैं इतना पाऊँ (इतनी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो) कि हे नदियोंके स्वामी! कुछ मार्ग छोड़ दो। यह लङ्का-विजयका काम तो मेरे किये ही बनेगा (इसे करना ही है)।'

राग सारंग

[ ११६ ]

रघुपति, वेगि जतन अब कीजै। बाँघे सिंधु सकल सैना मिलि, आपुन आयसु दीजै॥ तब लो तुरत एक तो बाँघो, द्रुम-पाखानिन छाइ। द्वितिय सिंधु सिय-नेन-नीर है, जब लों मिलै न आइ॥ यह विनती हों करों कृपानिधि, वार-बार अकुलाइ। 'सूरजदास' अकाल-प्रलय प्रभु, मेटौ दरस दिखाइ॥

स्रदासजी कहते हैं—(समुद्रद्वारा सेतु बाँधनेका उपाय बता दिये जानेपर श्रीहनुमान्जी प्रार्थना कर रहे हैं—) 'श्रीरघुनायजी! अब श्रीष्ठ (पार जानेका) उपाय कीजिये। आप आज्ञा दीजिये। जिससे सेनाके सब छोग मिलकर (झटपट) समुद्रपर पुल बना दें। दृक्षों और पत्थरोंको

बिछाकर तबतक ही झटपट यह एक समुद्र बाँध लीजिये जयतक श्रीजानकी-जीके नेत्रोंके आँस् दूसरा समुद्र बनकर इसमें आकर मिल नहीं जाते। ( उसके मिल जानेपर तो प्रलय ही हो जायगी। ) इसीसे हे कृगानिधान! मैं व्याकुल होकर वार-वार प्रार्थना कर रहा हूँ कि ( श्रीजानकीजीको ) दर्शन देकर हे स्वामी! असमयमें होनेवाली प्रलय तो मिटा ( रोक ) दो।

## विभीषण-रावण-संवाद

राग मारू

[ ११७ ]

लंकपित कों अनुज सीस नायौ।
परम गंभीर, रनधीर दसरथ-तनय, कोप किर सिंधु के तीर आयौ॥
सीय कों ले मिलो, यह मतौ है भलो, कृपा किर मम वचन मानि लीजै।
ईस को ईस, करतार संसार को, तासु पद-कमल पर सीस दीजै॥
कह्यौ लंकेस दे ठेस पग की तयै, जाहि मित-मूढ़, कायर, डरानो।
जानि असरन-सरन, 'सूर' के प्रभू कों, तुरतहीं आइ द्वारें तुलानो॥

छोटे भाई विभीषणने लङ्कापित रावणको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया (और निवेदन किया—) 'अत्यन्त गम्भीर तथा युद्धमें धैर्यशाली, महाराज दशरथके कुमार (श्रीराम) कोध करके समुद्रके किनारे आ गये हैं। अतः आप श्रीजानकीजीको लेकर उनसे मिलें (संधि कर लें), यही उत्तम राय है; कृपा करके मेरी यह वात मान लीजिये। वे समर्थोमें परम समर्थ-सर्वेश्वर हैं, विश्वके निर्माता हैं, उनके चरण-कमल्पर मस्तक रख दीजिये।' तय रावण पैरकी ठोकर देकर बोला—'अरे मृद्धमित ! अरे कायर ! तू इर गया है, (अतः यहाँसे) चला जा!' स्रदासजी कहते हैं—तब मेरे स्वामी (श्रीराम) को अश्ररण-श्ररण समझकर विभीषण तुरंत आकर उनके (श्रीरिके) द्वारपर खड़े हो गये।

राग सारंग [ ११८ ]

आइ विभीषन सीस नवायौ । देखतहीं रघुवीर धीर, किह लंकापती, बुलायौ ॥ कह्यौ सो वहुरि कह्यौ निहं रघुवर, यहै विरद् चलि आयौ । भक्त-वछल कहनामय प्रभु कौ, 'सूरदास' जस गायौ ॥

विभीषणने आकर मस्तक झकाया (प्रणाम किया)। यह देखते ही धैर्यशाली श्रीरघुनाथजीने 'छङ्कापति' कहकर उन्हें सम्बोधित किया। श्रीरघुनाथजीका तो (सदासे) यही वत चला आ रहा है कि उन्होंने जो कह दिया (वह हो गया) उसे दुवारा कहनेकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। (अतः प्रभुने जवः विभीषणको लङ्कापति कह दिया। तव लङ्का तो उनकी हो चुकी।) स्रदासजी कहते हैं—ऐसे भक्तवसल करुणामय स्वामीका मैं यशोगान करता हूँ।

## राम-प्रतिज्ञा

राग मारू

[ ११९ ]

त्व हों नगर अजोध्या जैहों।

एक वात सुनि निस्चय मेरी, राज्य विभीषन देहों॥
कृषि-दल जोरि और सव सैना, सागर सेतु वँधेहों।
काटि दसौ सिर, वीस भुजा, तव दसरथ-सुत जु कहेहों॥
छिन इक माहि लंक गढ़ तोरों, कंचन-कोट ढहेहों।
'सुरदास' प्रभु कहत विभीषन, रिपु हित सीता लैहों॥

(श्रीरञ्जनाथजीने प्रतिज्ञा करते हुए कहा—) सव लोग मेरा एक बातका निश्चय सुन लें—में तव अयोध्या जाऊँगाः जव (लङ्काका ) राज्य विभीषणंको दे दूँगा। किपयोंके समूह तथा अन्य प्रकारकी (भी) सारी सेनाको एकत्र करके समुद्रपर पुल वँधवाऊँगा। जब रावणके दसीं मस्तक, बीसीं भुजा काट दूँ, तभी महाराज दश्शरथका पुत्र कहलाऊँगा। एक क्षणमें लङ्काके दुर्गको नष्ट कर दूँगा, स्वर्णके परकोटोंको ध्वस्त कर दूँगा। 'स्रदासजीके प्रभुने विभीषणसे कहा--शत्रुको युद्धमें मारकर सीताजीको ले आऊँगा।'

# रावण-मन्दोद्री-संवाद

[ १२0 ]

वे लिख आए राम रजा।
जल के निकट आइ ठाढ़े भए, दीसित विमल ध्वजा॥
सोवत कहा चेत रे रावन ! अव क्यों खात दगा?
कहित मँदोदरि, सुनु पिय रावन ! मेरी वात अगा॥
तन दसनिन लै मिलि दसकंघर, कंठिन मेलि पगा।
'स्रदास' प्रभु रघुपति आए, दहएट होइ लँका॥

स्रदासजी कहते हैं कि रानी मन्दोदरीने कहा— प्यारे रावण ! मेरी वात आगेसे सुन ! (इसपर पहले ध्यान दे।) वे (दूत) महाराज श्रीरामको देख आये हैं। समुद्रके समीप आकर वे (श्रीरघुनाथ) खड़े हैं, उनकी निर्मल ध्वजा (ग्रुश्न पताका) यहाँसे दीख रही है। अरे रावण! सोता क्यों है! सावधान हो! घोखा क्यों खाता है! हे दशानन! दाँतोंमें तिनके दवाकर तथा गलेमें पगहा—रस्सी डालकर (इस भावसे कि प्रभो!में तुम्हारी गाय हूँ, मुझे क्षमा करो!) मिल (शरणमें जा!) अन्यथा वे सबके स्वामी श्रीरघुनाथ आ गये हैं, लक्का चौपट हो जायगी।

[ १२१ ]

देखि हो कंत ! रघुनाथ आयौ । छिप्यौ सिस, सूर अति चक्रत भयौ, धूर सों पूर आकास छायौ ॥ तव न मानौ कहाौ, आपने मद रहाौ,

देह के गर्व अभिमान वाढ़ौ।

सुन अहो कंत! अव कठिन भयौ छूटिवौ,

गहे भुज वीस कर काल गाढ़ौ॥

सिंधु गंभीर दल, छाँड़ि दै मुग्ध वल,

तें न कीनी कहूँ टेक गाढ़ी।
वचै क्यों डूवत माँझ लग्यौ धक्का जो,

लंक-सी नाव है टूक फाड़ी॥
कहत सुन 'सूर' तू गिन्यौ पंछीन में,

आन अजगरन पर आज खेलै।

भजें क्यों उवरिहै वाज हनुमान पै,

मूठ जब जानकीनाथ मेलै॥

युरदासजी कहते हैं—(रानी मन्दोदरीने कहा—) भेरे स्वामी ! देखों, श्रीरवुनाथजी आ गये। (उनकी सेनाके चलनेसे उड़ती) धूलिसे पूरा आकाश दक गया है, चन्द्रमा छिप गया। (और उनके तेजसे) सूर्य भी अत्यन्त चिकत हो गया है। उस समय (जब हनुमान् आये थे) तुमने मेरा कहना नहीं माना। शरीरके बलके गर्वमें तुम्हारा अहंकार वढ़ा हुआ था, अपने ही मदसे तुम मतवाले हो रहे थे; किंतु कंत! सुनो। अब तो मयंकर कालने आकर (अपने) हाथोंसे तुम्हारी वीसों भुजा पकड़ ली हैं, उससे छुटकारा किटन हो गया है। पहले तो तुमने कभी ऐसा कड़ा हठ नहीं किया था, अब अपने बलका गर्व छोड़ दो। (श्रीरवुनाथजीकी) सेना तो समुद्रके समान गहरी है, अब उसमें इबनेसे तुम कैसे बचोगे? मध्यमें ही धक्का लगा और लक्का-जैसी नौकाको दो दुकड़े करके उसने फाड़ दिया (युद्धसे पूर्व ही हनुमान्ने लक्का जला दी)। मैं सत्य कहती हूँ, सुनो! तुम्हारी गणना तो पक्षियों-जैसी है (आकाशमें तुम उड़ सकते हो) और आज यहाँ अजगरोंसे

स्० रा० च० ९— CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

(वानर-दलसे) रात्रुता कर रहे हो; किंतु श्रीजानकीनाय जब अपने हायसे हनुमान्रूपी बाजको उड़ायेंगे (उन्हें आज्ञा देंगे), तब तुम भागकर भी कैसे बच सकोगी!

राग मारू

[ १२२ ] .

लंका लीजित है रे रावन।
तुम जिन की हिर ल्याये सीता ते कहत है आवन॥
जा सागर को गरव करत है, सो दूधिन में जावन।
आवत रामचंद्र सर साँधें, ज्यों वरखा घन सावन॥
तूँ मेरौ समझायौ न समझत, बहुत सहैगो ताँवन।
'सूर' राम कों लै मिलि सीता! हाथ जोरि परि पावन॥

स्रदासजी कहते हैं—( मन्दोदरीने कहा—) 'अरे रावण ! अब वे लक्का ले ही लेनेवाले हैं। जिनकी पत्नी श्रीसीताजीको तुम हरण करके ले आये हो, वे अब आना ही चाहते हैं। जिस समुद्रका तुम्हें बहुंत गर्व है (कि कोई समुद्र कैसे पार करेगा) वह तो ( उनके पराक्रमरूपी) दूधमें जावनके समान ( तुच्छ ) है। जैसे श्रावणका बादल ( उमड़ता-युमड़ता ) आता है, वैसे ही श्रीरामचन्द्र धनुपार वाण चढ़ाये आ रहे हैं ( वे वर्षाके समान वाणोंकी झड़ी लगा देंगे )। तुम मेरे समझानेसे समझते नहीं हो, अतः बहुत कष्ट सहोगे। ( अच्छा यही है कि ) श्रीजानकीजीको लेकर श्रीरामसे मिलो और हाथ जोडकर उनके श्रीचरणोंपर गिर पड़ो।'

[ १२३ ]

तें कत सीता हरि आनी।

जनक-सुता जगत-मात राम-नारि मैं जानी॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

लंक-सौ गढ़ गर्व करत, राकस कुल कानी। कोट वोट मोट मेटि राम लैहें रजधानी॥ दनुज-दल जर मिरहें धों किह रमा ससाँनी। राम-मार दनुज 'सूर' रैंनि सी विहानी॥

(मन्दोदरी कहती है रावणसे—) 'तुम श्रीसीताजीको हरण करके लाये ही क्यों ? वे श्रीरामचन्द्रजीकी भार्या श्रीजानकीजी तो जगन्माता हैं। यह में समझ गयी। तुम लङ्का-जैसे दुर्गका गर्व करते हो और राक्षसकुलपर भरोसा रखते हो; किंतु श्रीराम तुम्हारा यह भारी दुर्ग ध्वस्त करके राजधानी-पर अधिकार कर लेंगे।' स्रदासजी कहते हैं—'श्रीजानकीके इन निःश्वासों-में राक्षसोंका समृह जल मरेगा। श्रीरामजीके प्रहारसे राक्षस वैसे ही नष्ट हो जायेंगे जैसे सवेरा होनेपर रात्रि नष्ट हो जाती है।'

#### [ १२४ ]

सरन परि मन-वच-कर्म विचारि।

पेसी और कौन त्रिभुवन में, जो अब लेइ उवारि॥

सुनु सिख कंत! दंत तृन धरि कै, स्यों परिवार सिधारौ।

परम पुनीत जानकी सँग ले कुल-कलंक किन टारौ॥

ये दस सीस चरन पर राखों, मेटो सब अपराध।

हैं प्रभु कृपा-करन रघुनंदन, रिस न गहें पल आध॥

तोरि धनुष, मुख मोरि नृपनि कौ, सीय-खयंवर कीनौ।

छिन इक में भृगुपति-प्रताप-वल करिष, हदय धरि लीनौ॥

लीला करत कनक-सृग मारखों, वध्यौ वालि अभिमानी।

सोइ दसरथ-कुल-चंद अमित-वल, आए सारँग-पानी॥

जाके दल सुन्नीव सुमंत्री, प्रवल जूथपित मारी।

महा सुभट रनजीत पवन-सुत, निडर वज्र-वपु-धारी॥

करिहै लंक पंक छिन भीतर, वज्र-सिला लै धावै। कुल-कुटुंव-परिवार सहित तोहि, वाँधत विलम न लावै॥ अजहुँ वल जिन करि संकर को, मानि वचन हित मेरी। जाइ मिलो कोसल-नरेस कों, भ्रात विभीषन तेरी॥ कटक-सोर अति घोर दसों दिसि, दीसित वनचर-भीर। 'सूर' समुझि, रघुवंस-तिलक दोड उतरे सागर तीर॥

स्रदासजी कहते हैं-( मन्दोदरीने कहा-) 'विचार करके मन, वाणी तथा कर्मसे ( श्रीरघुनायजीकी ) शरणमें जा पड़ो। भला, तीनों लोकोंमें ( दूसरा ) ऐसा कौन है, जो अब तुम्हें बचा लेगा । मेरे स्वामी ! मेरी शिक्षा सुनो; दाँतोंमें घास लेकर अपने पूरे परिवारके साथ (श्रीरामजीके) पास चलो, परम पवित्र श्रीजानकीजीको अपने साथ ले लो। (जगन्माताका हरण करके ) कुलमें लगे कलङ्कको ( श्रीरघनाथजीकी शरणमें जाकर ) दूर क्यों नहीं कर देते । अपने ये दसीं मस्तक उनके श्रीचरणींपर रखकर अपने सब दोष दूर कर दो। वे श्रीरघुनाथजी तो कृपा ही करनेवाले ( ऋपामूर्ति ) हैं, आधे क्षणके लिये भी (तुमपर ) क्रोध नहीं करेंगे। जिन्होंने ( स्वयंवर-सभामें ) शंकरजीका धनुष तोड़कर, सम्पूर्ण नरेशोंका मान-मर्दन करके श्रीजानकीजीसे स्वयंवरके नियमानुसार विवाह किया। जिन्होंने एक क्षणमें परशुरामजीका प्रताप और वल खींचकर अपने हृदयमें धारण कर लिया ( उन्हें निष्प्रम कर दिया ), जिन्होंने खेल-खेळमें स्वर्णमृग वने मारीचको मार दिया और अहंकारी वालीका संहार किया, वे ही महाराज श्रीदशरथ-कुलचन्द्र अपार बलशाली शार्ङ्गधनुष-धारी ( श्रीराम ) आ गये हैं। उनके दलमें सुग्रीव-जैसे श्रेष्ठ मन्त्री हैं; अत्यन्त बलवान् विशालकाय अन्य सेना-नायक तथा बडे ही उत्तम योद्धा, वज्र-रारीरधारी, निर्भय, संग्राम-विजयी पवनकुमार हैं। वे वज्र-जैसी शिला लेकर दौड़ेंगे और क्षणभरमें लङ्काको कीचड़ बना देंगे (धूलिमें मिला देंगे)। तुम्हें अपने समस्त कुल एवं कुदुम्ब-परिवारके साथ बाँधनेमें वे देर नहीं

करेंगे। इसिलये तुम मेरी हितमरी वात मान लो। अब भी शंकरजी-का (उनके वरदान एवं सहायताका) वल मत करो। तुम्हारा भाई विभीषण श्रीकोसलनरेश रघुनाथजीसे मिल गया है (वह तुम्हारे वरदानका सब रहस्य बता देगा)। यह समझ लो कि दोनों रघुवंश-तिलक श्रीराम-लक्ष्मण समुद्र-किनारे उतर गये हैं (पड़ाव डाले पड़े हैं) और उनकी सेनाकी अत्यन्त भयंकर गर्जना दसों दिशाओंमें गूँज रही है, वानर-भाष्डओंकी भीड़ (यहांसे) दिखलायी पड़ रही है।

#### [ १२५ ]

काहे कों परतिय हरि आनी!

यह सीता जो जनक की कन्या, रमा आपु रघुनंदन-रानी ॥ रावन मुग्ध, करम के हीने, जनक-सुता तें तिय करि मानी। जिनके क्रोध पुहुमि-नभ पलटें, सूखें सकल सिंधु कर पानी ॥ मूरख सुख-निद्रा निहं आवै, लैहें लंक वीस भुज भानी। 'सूर' न मिटै भाल की रेखा, अल्प-मृत्यु तुव आइ तुलानी ॥

स्रदासजी कहते हैं—(मन्दोदरीने कहा—) 'तुम दूसरेकी स्त्री हरण करके लाये ही क्यों ? ये श्रीजनकनिदनी, श्रीरधुनायजीकी रानी सीता तो साक्षात् लक्ष्मी हैं। अरे भाग्यहीन मूर्ल रावण ! इन श्रीजनक-कुमारीको तुमने सामान्य स्त्री समझ लिया ! जिन (श्रीरधुनाथजी) के कोधसे पृथ्वी और आकाश दोनों उलट सकते हैं तथा समुद्रका पूरा जल स्र्य सकता है, अरे मूर्ल ! (उनसे शत्रुता करके किसीको) मुखपूर्वक नींद नहीं आती। ये तेरी बीस मुजाओंको तोड़कर लङ्कापर अधिकार कर लेंगे; किंतु (किया क्या जाय) ललाटकी (भाग्यकी) रेखा तो मिटती नहीं, अकाल-मृत्यु तेरे सिरपर नाच रही है (इसीसे कोई बात तेरी समझमें नहीं आतीं)।

#### [ १२६ ]

तोहि कवन मित रावन ! आई ।
जाकी नारि सदा नवजोवन, सो क्यों हरें पराई ॥
छंक-सौ कोट देखि जिन गरविह, अरु समुद्र-सी खाई ।
आजु-काल्हि, दिन चारि-पाँच मैं, छंका होति पराई ॥
जाके हित सैना सिज आए, राम-छछन दोउ भाई ।
'सुरदास' प्रभु छंका तोरैं, फेरैं राम दुहाई ॥

सूरदासजी कहते हैं—(मन्दोदरीने कहा—) 'रावण! यह तुम्हें कौन-सी बुद्धि आयी? (इतने विचारहीन तुम कैसे हुए?) अरे, जिसकी पत्नी (में) सदा नवयुवती रहतीं हो, वह दूसरेकी स्त्रीका हरण क्यों करे। तुम लङ्काके समान (अजेय) दुर्गको तथा समुद्रके समान खाईको देखकर गर्व मत करो। आज, कल या चार-ही-पाँच दिनोंमें यह लङ्का दूसरेकी होनेवाली है; क्योंकि जिस लङ्काके लिये श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई सेना सजाकर आये हैं, उस लङ्काको वे समर्थ श्रीराम ध्वस्त करके छोड़ेंगे और यहाँ अपनी विजय-घोषणा करेंगे।

### [ १२७ ]

आयौ रघुनाथ वली, सीख सुनो मेरी। सीता लै जाइ मिली, वात रहै तेरी॥ तें जु बुरों कर्म कियों, सीता हरि ल्यायौ। घर वैठें वैर कियों, कोपि राम आयौ॥ चेतत क्यों नाहिं मूढ़, सुनि सुवात मेरी। अजहूँ नहिं सिंधु बँध्यों, लंका है तेरी॥ सागर को पाज वाँधि, पार उतिर आवें। सैना को अंत नाहिं, इतनौ दल ल्यावें॥

देखि तिया! कैसौ वल, किर तोहि दिखराऊँ। रीछ-कीस वस्य करों, रामिह गिह ल्याऊँ॥ जानित हों, वली वालि सों न छूटि पाई। तुम्हें कहा दोष दीजैं, काल-अविध आई॥ विल जव वहु जज्ञ किए, इंद्र सुनि सकायौ। छल किर लइ छीनि मही, वामन है धायौ॥ हिरनकसिप अति प्रचंड, ब्रह्मा-वर पायौ। तव नुसिंह-रूप धरचौ, छिन न विलँव लायौ॥ पाहन सों वाँधि सिंधु, लंका-गढ़ घेरें। 'सूर' मिलि विभीषनें, दुहाइ राम फेरें॥

सूरदासजी कहते हैं—( मन्दोदरीने कहा—) 'वलवान् श्रीरधुनायजी आ गये हैं, अतः (अव भी) मेरी शिक्षा मानो । श्रीजानकीजीको लेकर उनसे जाकर मेल कर लो, जिससे तुम्हारी वात ( सम्मान ) रह जाय । तुमने यह (वहुत ही) बुरा कर्म किया जो श्रीसीताजीको हरण करके ले आये; घर वैठे (अकारण) तुमने शत्रुता कर ली, जिससे श्रीराम कोध करके चढ़ आये हैं । अरे मूर्ल ! अब भी सावधान क्यों नहीं होता ? यह मेरी हितमरी वात सुन ले । अब भी समुद्र बँधा नहीं है, अभी लक्का तुम्हारी है, ( अभी अवसर है, नहीं तो ) समुद्रपर पुल बाँधकर वे इस पार उतर आयेंगे और इतना दल साथ ले आयेंगे कि उस सेनाका कोई पार ही नहीं होगा ।' ( यह सुनकर रावण बोला—) 'रानी ! तुम देखना तो सही कि में तुम्हें कैसा पराक्रम करके दिखाता हूँ । रीछ और वानरोंको वशमें कर लूँगा और रामको पकड़ लाऊँगा ।' (तब मन्दोदरीने कहा—'में (तुम्हारे बलको) जानती हूँ; (एक) बलवान् वाली था ( उसने जब तुम्हें पकड़ा था, तब ) उससे तुम अपनेको छुड़ा नहीं सके थे ( उस वालीको

श्रीरामने मार दिया है ) किंतु तुम्हें दोष भी क्या दिया जाय, तुम्हारी मृत्युका समय ही पास आ गया है (इसीसे तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है)। जब दैत्यराज बिलने बहुत-से यज्ञ कर लिये, तब इन्द्र उनके यज्ञोंका वर्णन सुनकर शिक्कत हो उठे (बिल कहीं सदाके लिये मेरा इन्द्रत्व न छीन लें)। किंतु प्रभु वहाँ वामनरूप धारण करके दौड़े गये और छल करके (बिलसे) सारी पृथ्वी छीन ली। हिरण्यकिशपु अत्यन्त प्रचण्ड (अदम्य) या। उसने बह्माजीसे वरदान पाया था; किंतु (उसके वधके लिये) प्रभुने एक क्षणका (भी) विलम्ब नहीं किया, दिसंह रूप धारण कर लिया। वे ही प्रभु श्रीराम पत्थरोंसे समुद्रको बाँधकर लङ्काके दुर्गको घेर लेंगे और विभीषणसे मिल करके यहाँ अपनी विजय-घोषणा करेंगे।

राग धनाश्री

[ १२८ ]

रे पिय ! लंका वनचर आयौ ।

करि परपंच हरी तें सीता, कंचन-कोट ढहायौ ॥
तव तें मूढ़ मरम निहं जान्यौ, जव मैं किह समुझायौ ।
वेगि न मिलौ जानकी लै कै, रामचंद्र चिढ़ आयौ ॥
ऊँची धुजा देखि रथ ऊपर, लिछमन धनुप चढ़ायौ ।
गहि पद 'सूरदास' कहै भामिनि, राजविभीषन पायौ ॥

(मन्दोदरीने कहा-—) 'प्रियतम ! तुमने छल-प्रपञ्च करके श्री-सीताजीका हरण किया, इसीलिये वानर हनुमान् लङ्कामें आये और उन्होंने स्वर्णके गढ़को ध्वस्त किया । जब मैंने समझाया, तब भी मूर्खतावश तुमने कुछ भेद नहीं समझा । अब भी श्रीजानकीको लेकर झटपट क्यों नहीं मिल लेते, अन्यथा श्रीरामचन्द्रजी चढ़ आये हैं (उन्होंने चढ़ाई कर दी है) रथके ऊपर (उस) ऊँची ध्वजाको देखो ! और लक्ष्मणने धनुष चढ़ा लिया है। 'स्रदासजी कहते हैं कि (रावणका) पैर पकड़कर रानी मन्दोदरी कहती है— (लङ्काका) राज्य तो विभीषणने पा लिया (प्रभु उसे राजतिलक तो कर चुके अब तुम सीताजीको देकर अपने प्राण तो बचा लो)। '

राग सारंग [१२९]

सुनि प्रिय तोहि कथा सुनाऊँ।
यह परमोद वसत जिय मैं गति, कत वैकुंठ नसाऊँ॥
अधरम करतिंह गए जन्मसत, अव कैसें सिर नाऊँ।
वह परतीति पैज रघुपित की, सो कैसें वृथा गवाऊँ॥
जौ गुरजन सुनाम निहं धरते, तौ किति सिंधु वहाऊँ।
मैं पायो सिव कौ निरमायल, सो कैसें चरन छुवाऊँ॥
जौ सनकादिक आप न देते, तौ न कनकपुर आऊँ।
जौ 'सूरज'प्रमु-त्रिया न हरती, क्योंऽव अभै पद पाऊँ॥

स्रदासजी कहते हैं—( मन्दोदरीकी वात सुनकर रावणने कहा—)

'प्रिये ! सुनो, तुम्हें पूरी वात सुनाता हूँ । मेरे हृद्यमें यह प्रमोद (आनन्द)

निवास करता है कि (श्रीरामद्वारा मारे जाकर ) परमगति पाऊँगा, फिर

मैं अपने वैकुण्ठका नाश क्यों करूँ ? इसी प्रकार अधर्म करते सैकड़ों
जन्म वीत गये हैं, अब कैसे प्रमुको मस्तक झुकाऊँ ( उनकी शरणमें जाने
योग्य मैं हूँ कहाँ ) ? मेरे मनमें तो श्रीरघुनाथकीं उस प्रतिज्ञापर विश्वास

है (कि उन्होंने पृथ्वीको राक्षसहीन करनेको कहा है, शरणमें जाकर )

उसे व्यर्थ क्यों करूँ । यदि गुरुजन मेरा यह सुन्दर नाम ( जगत्को
कलानेवाला—रावण ) न रखते तो मैं क्यों ( रक्त और ऑस्का )

समुद्र वहाता ( मुझे तो अपने नामको सार्थक करना है ) । फिर मैंने
तो मगवान शंकरके निर्माल्यरूपमें ये मस्तक पाये हैं ( इन्हें शंकरजीको

काटकर चढा चुका था, मुझे ये निर्माल्यरूपमें मिले हैं ) इन्हें ( श्रीरामके ) चरणोंसे कैसे स्पर्श कराऊँ ? यदि सनकादिकुमार ( वैकुण्ठ जाकर मुझे ) शाप न देते तो ( भगवान्के पार्षदरूपको छोड़कर ) मैं इस स्वर्णपुरीमें क्यों आता ? यदि में प्रभुकी स्त्रीका हरण न करता तो अभयपद मुझे कैसे मिलता ? ( मुझे तो इसी वहाने अभयपद--मोक्ष पाना है । )

> राग कान्हरी [ 230 ]

जनि वोलहि मंदोदरि रानी। तेरी सों, कछु कहत न वनई, मोहि राम विपरीति कहानी ॥ सुनि वावरी! मुगधि मति तेरी, जनकसुता तें त्रिय करि जानी। यह सीता निरभै को बोहित, सिंधु सुरूप विषे को पानी ॥ मोहि गवन सुरपुर कों कीवे अपने काज कों मै हरि आनी। 'सरदास'खामी केवट विन, क्यों उतरै रावन अभिमानी ॥

स्रदासजी कहते हैं-- ( रावणने कहा--) 'रानी मन्दोदरी ! तू ऐसी बात मत कह । तेरी शपथ, मेरी और श्रीरामकी शबुताका बृत्तान्त ( उसका रहस्य ) कुछ कहा नहीं जाता । अरी पगली ! सनः तेरी बुद्धि तो मोहित हो रही है, तूने श्रीजनकनिदनीको साधारण स्त्री समझा है! यह श्रीसीताजी तो विषय-वासनारूपी जलसे भरे संसार-सागरसे अभयपट ( मोक्ष ) की प्राप्तिके लिये जहाजके समान हैं। मुझे ( इन्हें निमित्त वनाकर ) सुरपुर ( वैकुण्ठ ) जाना है-अतः अपने कामसे में इन्हें हरण करके ले आया हूँ । इनके खामी श्रीराम-जैसे केन्नटके विना अभिमानी रावण ( संसार-सागरसे ) कैसे पार उतर सकता है ।

राग मारू

ि १३१ ]

रावन ! तेरी मृत्यु तुलानी। जानति हों, तवहीं तें सीता तें अपनें हरि आनी ॥ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

राघव-से प्रभु वरन सें दुर्जन ! कनक अवास । मोहि न देखत आवर्ड, तो लों कंठ उसास ॥ लच्छि होइ तो दीजिये, नाम लेत संसार । लच्छि-विहीने पुरुष कों मारत, मरत सिंगार ॥ अव तोकों याही वने, विना जीव की वात । 'स्रदास' तो पन रहें रामचंद्र के हाथ॥

(मन्दोदरी कहती है—) 'रावण !तेरी मृत्यु आ गयी है, में जानती हूँ कि इसीलिये तुम श्रीजानकीजीको हरण करके अपने यहाँ ले आये हो। परम प्रभु श्रीरघुनायजीसे शत्रुता करके अरे दुर्जन ! तृ स्वर्णपुरीमें रहना चाहता है ? लेकिन मुझे तो यह भी देखनेमें नहीं आता कि तयतक (श्रीरघुनायजीके आनेतक) तुम्हारे कण्डमें श्वास भी रहेगी। (तबतक तुम जीवित रह सकोगे)।' (यह मुनकर रावणने कहा—) 'अपने पास लक्ष्मी हो, तय दान किया जाता है और उससे संसार नाम लेता है (संसारमें यश होता है); जो पुरुष लक्ष्मीहीन है, उसे तो सभी मारते (तिरस्कृत करते) हैं। मर जाना ही उसके लिये शोभाकी वात है। (श्रीजानकीजी साक्षात् लक्ष्मी हैं, अपने जीवित रहते में उन्हें दूँगा नहीं)।'स्रदासजी कहते हैं—(मन्दोदरीने कहा—) 'अब तुमसे यह विना जीवनकी (मरनेकी) वात ही वन सकती है (मरनेके अतिरिक्त तुम्हारे लिये कोई उपाय रहा नहीं)। श्रीरामचन्द्रजीके हाथों ही तुम्हारा प्रण रहेगा (उनके हाथों मरनेपर ही तुम्हारी सर्गति होगी)।'

राग सारंग

[ १३२ ]

सुक-सारन है दूत पठाए। वानर-वेष फिरत सैना में, जानि विभीषन तुरत वँधाए॥ वीचहिं मार परीअति भारी,राम-लछन तव दरसन पाए। दीनदयालु विहाल देखि कै, छोरी भुजा, कहाँ तें आए॥ हम लंकेस-दूत प्रतिहारी, समुद-तीर कों जात अन्हाए। 'सूर' कृपाल भए करुनामय, अपने हाथ दूत पहिराए॥

(रावणने) ग्रुक और सारन—ये दो दूत (श्रीरामकी सेनाका भेद लेने) भेजे थे। वे वानरोंका रूप बनाकर सेनामें घूम रहे थे; किंतु विभीषणने उन्हें पहचानकर तुरंत बंदी करा दिया। (श्रीराम-लक्ष्मणतक पहुँचनेसे पूर्व) बीच (मार्ग)में ही बहुत भारी मार उनपर पड़ी, तब कहीं उन्हें प्रभुके दर्शन मिले। दीनदयाल प्रभुने उन्हें व्याकुल देखकर उनके हाथ खोल दिये और पूछा—'तुमलोग कहाँसे आये हो?' (उन्होंने कहा—) 'हम लक्कापितके द्वारपाल एवं दूत हैं, समुद्र-िकनारे स्नान करने जा रहे थे (इतनेमें आपके सेवकोंने पकड़ लिया)।' सर्दासजी कहते हैं कि कर्मणामय प्रभु (यह सुनकर) कृपाल हो गये। अपने हाथों उन्होंने दूतोंको पुप्प-माल्यादि पहनाया (और विदा कर दिया)।

## राम-सागर-संवाद

राग धनाश्री [ १३३ ]

रघुपति जवै सिंधु-तट आए।
कुस-साथरी वैठि इक आसन, वासर तीनि विताए॥
सागर गरव घरचौ उर भीतर, रघुपति नर करि जान्यौ।
तव रघुवीर घीर अपने कर, अगिनि-वान गहि तान्यौ॥
तव जलिधि खरभरचौ त्रास गहि, जंतु उठे अकुलाइ।
कह्यौ, न नाथ वान मोहि जारौ, सरन परचौ हों आइ॥
आज्ञा होइ, एक छिन भीतर, जल इक दिसि करि डारौं।
अंतर मारग होइ, सविन कों, इहि विधि पार उतारों॥
और मंत्र जो करौ देवमनि, वाँधौ सेतु विचार।

यहै मंत्र सवहीं परधान्यो, सेतु-वंध प्रभु कीजै। सव दल उतरि होइ पारंगत, ज्यों न कोउ इक छीजै॥ यह सुनि दूत गयौ लंका में, सुनत नगर अकुलानी। रामचंद्र-परताप दसौं दिसि, जल पर तरत पखानौ॥ दस-सिर वोलि निकट वैठायौ, कहि धावन ! सित भाउ। उद्यम कहा होत लंका कौं, कौनें कियौ उपाउ! जामवंत-अंगद वंध्र मिलि, कैसें इहिं पूर ऐहैं। मो देखत जानकी नयन भरि, कैसें देखन पैहें। हों सित भाउ कहों लंकापति, जो जिय-आयसु पाऊँ। सकल भेव-व्यवहार कटक कौ, परगट भाषि सनाऊँ॥ वार-वार यों कहत सकात न, तोहि हति छैहें प्रान। मेरें जान कनकपुरि फिरिहै, रामचंद्र की आन॥ कुंभकरनहूँ कह्यौ सभा में, सुनौ आदि उतपात। एक दिवस हम ब्रह्म-लोक में, चलत सुनी यह वात॥ काम-अंध है सब कुटुंब-धन, जैहै एक बार। सो अब सत्य होत इहिं औसर, को है मेटनहार॥ और मंत्र अव उर नहिं आनों, आजु विकट रन माँड़ों। गहों वान रघुपति के सन्मुख, है करि यह तन छाँड़ों ॥ यह जस जीति परम पद पावीं, उर-संसै सब खोइ। 'सूर' सकुचि जो सरन सँभारों, छत्री-धर्म न होइ॥

श्रीरघुनायजी जब समुद्र-तटपर पहुँचे, तब कुश विछाकर एक आसनसे (विना उठे या आसन बदले) बैठे तीन दिन-रात्रि उन्होंने (समुद्रसे मार्ग देनेकी प्रार्थना करते हुए) व्यतीत किये। किंतु समुद्रने उस समय अपने हृदयमें गर्व धारण कर लिया, उसने श्रीरघुनायजीको सामान्य मनुष्य समझ लिया था। (यह देखकर अन्तमें) धैर्यशाली श्रीरघुनाथजीने अपने

हायमें अग्निवाण लिया और उसे धनुषपर चढ़ाया। ( बाणके चढ़ाते ही ) समुद्र भयसे खळवला उठा, उसके (भीतर रहनेवाले) जीव-जन्तु व्याकुल हो गये। (प्रकट होकर) समुद्रने कहा— प्रभो! में आपकी शरणमें आकर पड़ा हूँ, मुझे अपने बाणसे भस्म न करें। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने जलको एक ओर हटा हूँ । इस प्रकार मेरे भीतर मार्ग हो जाय और मैं सबको पार उतार दूँ। परंतु देविशसेमणि ! यदि आप दूसरा विचार पसंद करें तो विचार करके मेरे ऊपर पुछ गाँध छें। 'प्रमुने (समुद्रको) दीन समझकर हँसकर धनुष रख दिया और गलेसे उतारकर पुष्पमाल्य उसे प्रसादस्वरूप दे दिया । सभीने (समुद्रके ) इस दूसरे विचारको ही प्रधानता दी (और एक स्वरसे कहा-) 'प्रभो ! पुल बाँध लीजिये, जिससे पूरी सेना उस पार उतर जाय, किसी एककी भी क्षति न हो। (रावणका) दूत यह सब बातें सुनकर लङ्का गया । उतके द्वारा यह सुनकर कि 'श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप दसों दिशाओंमें व्याप्त है। (उनके प्रतापसे) जलपर पत्थर तैर रहे हैं, पूरा नगर ब्याकुल हो गया । रावणने दूतको बुलाकर पास बैठा लिया (और बोला--) ध्तूत ! सच-सच बताओ कि (रामके दलमें) लङ्का आनेके लिये क्या उद्योग हो रहा है। किसने (क्या) उपाय किया है ? जाम्बवान् अङ्गद अपने साथियोंके साथ इस नगरमें कैसे आयेंगे और मेरे जीते-जी सीताको आँखभर देख भी कैसे सकेंगे ?' ( दूतने कहा--) 'लङ्केश्वर ! यदि आप आज्ञा दें और जीवन-दान दें (मारेंगे नहीं, यह वचन दें ) तो मैं सच्चे मनसे (सब बातें) कहूँ। श्रीरामकी सेनाका सारा भेद और वर्ताव प्रत्यक्ष ( सबके सामने ) कहकर सुना दूँ। (वे किप तो ) वार-वार ऐसा कहते संकोच ही नहीं करते कि आपको वे मार डालेंगे, प्राण ले लेंगे। मुझे भी यही जान पड़ता है कि खर्णपुरी लङ्कामें श्रीरामचन्द्रजीकी विजय घोषित होगी। ' सूरदासजी कहते हैं—( उसी समय ) कुम्भकर्णने भी राजसभामें कहा—(पहले जो उत्पात ( अमङ्गल समाचार ) हुआ, उसे सुनो ! मैंने एक दिन ब्रह्मलोकमें यह चर्चा सुनी कि तुम्हारे कामान्य होनेसे (राक्षसोंके) सब धन एवं परिवारका एक ही बार नाश हो जायगा। इस समय वही बात अब सत्य हो रही है; भला, इसे मिटा कौन सकता है। अब मैं दूसरे किसी विचारको हृदयमें स्थान नहीं दूँगा, आज भयंकर युद्ध करूँगा। श्रीरधुनाथजीके सामने बाण पकडूँगा (उनसे युद्ध करूँगा) और (उनके देखते-देखते यह शरीर छोड़ दूँगा। यह सुयश कमाऊँगा (कि कुम्भकर्ण श्रीरामके हाथों मारा गया) तथा परम पद प्राप्त करूँगा। हृदयके सारे संदेहोंको अब नष्ट कर दूँगा। यदि संकोच करके मैं (विभीषणकी भाँति) शरण दूँ तो यह क्षत्रिय (योधा) के योग्य धर्म नहीं होगा।

# सेतु-बन्धन

राग धनाश्री

[ १३४ ]

रघुपित चित्त विचार करवा।
नाता मानि सगर सागर सों, कुस-साथरी परवा॥
तीनि जाम अरु वासर वीते, सिंधु गुमान भरवा।
कीन्हों कोप कुँवर कमलापित, तब कर धनुष धरवा॥
ब्रह्म-वेष आयो अति ब्याकुल, देखत बान डरवा।।
द्रुम-प्यान प्रभु वेगि मँगाया, रचना सेतु करवा॥
नल अरु नील विस्तकर्मा-सुत, छुवत प्यान तरवा।।
'स्रदास' स्वामी प्रताप तें, सब संताप हरवा॥

श्रीरश्चनाथजीने अपने चित्तमें विचार किया और (अपने पूर्वज)
महाराज सगरके सम्बन्धसे सागरसे नाता मानकर (यह सोचकर कि सगरपुत्रोंद्वारा खोदा गया सागर मेरा सम्मान्य है) कुश बिछाकर (प्रार्थना करने)
वैठ गये। इस प्रकार वैठे उन्हें तीन रात्रि तथा दिन बीत गये; किंतु
समुद्र अमिमानमें भरा था (उसने कोई ध्यान नहीं दिया)। तब श्री-

रघुनायजीने कोध करके हाथमें धनुष उठाया (और वाण चढ़ाया)। उनके बाणको देखते ही समुद्र डर गया एवं अत्यन्त व्याकुल होकर ब्राह्मणका वेश बनाकर आया। (समुद्रकी सम्मितिसे) प्रमुने वृक्ष एवं पत्यर मँगवाकर शीघ्रतापूर्वक पुलका निर्माण कराया। नल और नील—ये दोनों भाई विश्वकर्माके पुत्र थे, उनके छूते ही पत्यर पानीपर तैरने लगे (इस प्रकार पुल बन गया)। स्रदासजी कहते हैं—कि प्रमुने अपने प्रतापसे ही मेरे समस्त कर्षोंको दूर कर दिया।

राग मारू

. [ १३५ ]

आपुन तरि-तरि औरिन तारत।
असम अचेत प्रगट पानी मैं, वनचर लै-लै डारत॥
इहिं विधि उपले तरत पात ज्यों, जदिप सैल अति भारत।
बुद्धि न सकित सेतु-रचना रिच, राम-प्रताप विचारत॥
जिहिं जल तृन, पसु, दारु वृद्धि अपने सँग औरिन पारत।
तिहिं जल गाजत महावीर सव, तरत आँखि निंहं मारत॥
रघुपति-चरन-प्रताप प्रगट सुर, ज्यौम विमानिन गावत।
'सूरदास' क्यों वृद्धत कलऊ, नाम न वृद्धन पावत॥

(कितना आश्चर्य है) वानरगण अचेतन विषम पत्थरोंको ला-लाकर समुद्रके जलमें डालते हैं और वे पर्वत यद्यपि अत्यन्त भारी हैं, तब भी सब पत्थर इस प्रकार जलपर तैरते हैं, जैसे पत्ते हों। वे स्वयं तो तैरते ही हैं, अपने ऊपरसे (अथवा अपने सहारे) औरोंको भी पार करते हैं। बुद्धिकी देवी सरस्वती भी ऐसे सेतुका निर्माण नहीं कर सकती थीं, वे भी बैठकर श्रीरामके प्रतापका ही चिन्तन करती हैं कि समुद्रके जिस जलमें तिनके, पशु और काष्ट्रतक (लहरोंमें) डूब जाते हैं और अपने साथ दूसरोंको भी डुवा देते हैं, उसी समुद्र-जलके

कपरसे सब महावीर वानर गर्जना करते हुए जा रहे हैं और उन्हें पार जानेमें एक निमेषका विलग्ध नहीं हो रहा है। देवतालोग विमानोंमें बैठे श्रीरचुनाथजीक श्रीचरणोंके इस प्रत्यक्ष प्रतापका गान कर रहे हैं। स्रदास-जी कहते हैं—उन श्रीरचुनाथजीका नाम लेनेवाला ( भवसागरमें ) ह्रबने नहीं पाता, फिर में ही इस कलियुगमें कैसे ह्रब सकता हूँ।

राग धनाश्री

#### [ १३६ ]

सिंधु-तट उतरे राम उदार।
रोष विषम कीन्हों रघुनंदन, सिय की विषति विचार॥
सागर पर गिरि, गिरि पर अंबर, किष घन के आकार।
गरज-किलक-आघात उठत, मनु दामिनि पावस-झार॥
परत फिराइ पयोनिधि भीतर, सरिता उलटि वहाई।
मनु रघुपति-भयभीत सिंधु, पत्नी प्यौसार पठाई॥
वाला-विरह दुसह सबही कों, जान्यौ राजकुमार।
वानवृष्टि, स्रोनित करि सरिता, व्याहत लगी न वार॥
सुवरन लंक-कलस-आभूषन, मनि-मुक्ता-गन हार।
सेतु-बंध करि तिलक, 'सूर' प्रभु रघुपति उतरे पार॥

उदार श्रीराम समुद्रके किनारे उत्तर गये (उन्होंने तटपर पड़ाव डाल दिया)। श्रीजानकीजीकी विपत्तिका विचार करके श्रीरघुनाथजीने मयंकर क्रोध किया। समुद्रपर (सेतुबन्धके) पर्वत थे तथा उनपर आकाश था और उन पर्वतींपरसेपार जाते वानरसमूह आकाशमें छाये बादलोंके समान जान पड़ते थे। कपिदलकी गर्जना एवं किलकारीकी प्रतिध्वनि ऐसी हो रही थी, मानो वर्षान्मतुकी झड़ी लगी हो और उसमें विजलीका घोष हो रहा हो। (वानरोंका लड़ाको जाता दल ऐसा लगता है) जैसे जो नदियाँ समुद्रमें गिर रही थीं,

उन्हें उत्टे लैटाकर दूसरी दिशामें प्रवाहित कर दिया है, मानो समुद्रने श्रीरघुनायजीके भयसे अपनी पिलयोंको मायके भेज दिया है। किंतु राजकुमार श्रीरामने समझ लिया कि स्त्रीके वियोगका असहनीय दुःख सभीको होता है (इससे समुद्रका प्रत्नीवियोगजन्य दुःख दूर करनेके लिये) वाणोंकी वर्षा करके रक्तकी नदी प्रवाहित करके (उससे समुद्रका) विवाह करा देनेमें उन्हें देर नहीं लगी। (समुद्रके इस नवीन विवाहमें) सोनेकी लङ्का ही मानो कलश यी। (युद्धभूमिमें विखरे) मिणयों तथा मोतियोंकी मालाएँ आभूषण थे। सूरदासजी कहते हैं—श्रीरघुनाथजी मानो सेतुवन्ध-रूपी मङ्गल-तिलक समुद्रको लगाकर पार उतरे।

राग सारंग [ १३७ ]

अनैसे ठाढ़ं सागर तीर।
अन्नज-अनुज मनोहर-मूरति, सोभित दोऊ वीर॥
दिछन-वामभुज बान-चाप गहि, अतिवल मद रनधीर।
उत्तर दिसा त्रिक्ट-सिखर पर वह किपदल की भीर॥
इत रित-रत देखी ये कारन ........ उगिलत नीर।
दस सिर हरन दास 'सूरज' प्रभु मिलि मेटन मन पीर॥

वड़े और छोटे दोनों भाई (श्रीराम-छश्मण) मनोहर मृर्तिधारी हैं। अत्यन्त वछवान्। मत्तगयंद-जैसे रणधीर दोनों भाई दाहिने हाथमें वाण और वायें हाथमें धनुष छिये रोपमें भरे समुद्रके किनारे खड़े शोभित हो रहे हैं। उत्तर ओर त्रिक्ट-पर्वतके शिखरपर वह किपयोंके दछकी भीड़ एकत्र हो रही है। (इतनेपर भी) यहाँ यह (रावण) भोग-विछासमें छगा है; देखों। इस कारणसे (रानी मन्दोदरी) [नेत्रोंसे] आँस् वहा रही है। स्रदासजी कहते हैं—रावणके दसों मस्तकोंको काटनेवाले प्रभु सेवकोंसे मिलकर (उनपर कृपा करके) उनके मनकी पीड़ा दूर कर देनेवाले हैं।

## श्रीसीताजीको त्रिजटाका आश्रासन

राग मारू

अब न करों जिय सोच जानकी।

रघुपति वीर तीर सरितापित रोकत है जलिनधान की॥
देखि भुजा-प्रताप किट-मेखल छत्र-चमर दुतिमान की।
असुर कहे परतीति कथा न वह, किप जु कहे रघुनाथ बान की॥
सुनि मम वचन निवारन इन जल कछुक धरौ चित खान-पान की।
इहि दिन छिन कमाउ ......लंगी आसा पूर ग्रही आन-आन की॥
उटज कहत जग जीतिन कहस तुझ मन अविध विकट हर केवेर दान की
स्रादास' प्रभु रिपु के भुज मेंटिन .....तिम कुल-संतान की॥

सरदासजी कहते हैं—( त्रिजटा कहती है—) 'श्रीजानकीजी ! अव शोक मत करो । वीर श्रीरामचन्द्रजी समद्रिकनारे आ गये हैं और जल-निधिको रोक (बाँध) रहे हैं। उनकी भुजाका प्रताप तो देखो कि (मन्दोदरी-की ) कटिकी मेखला (करधनी) और (रावणके) प्रकाशमान छत्र-चामर उन्होंने वहींसे काट दिये। मैं राक्षती हूँ, अतः मेरी कही इस बात-पर आपको विश्वास न हो। तो भी वह रघुनाथके वाणका जो प्रभाव किप ( हनुमान्जी ) ने कहा था। उसपर तो विश्वास करो । मेरी बात सुनो ! इन नेत्रोंसे अशु बहाना बंद करो और कुछ तो खाने-पीनेका विचार चित्तमें करो । ये (विपत्तिके) दिन अव क्षणोंकी माँति व्यतीत हो जायँगे; [ अव आप प्रभुसे ] मिलेंगी, आपकी आशा पूरी होगी, आपके त्रतकी लजा आपके पाणिग्रही प्रभुको है। आप ही तो कहती हैं कि प्रभुने कुटियामें रहते समय विश्व-विजय करनेको कहा था; किंतु आपके मनमें तो ( रावणको मिले ) शंकरजीके विकट वरदानकी सीमा वन गयी है ( कि उस वरदानके प्रभावसे रावण अजेय है; किंतु यह भय आप छोड़ दें )। प्रभु शतुकी भुजाएँ काट देंगे और उसके विन्धु-बान्धवींको े कुल-संतान-सहित नष्ट कर देंगे।

# मन्दोदरीकी रावणसे प्रार्थना

राग धनाश्री

[ १३९ ]

देखि रे, वह सारँगधर आयौ।
सागर-तीर भीर वानर की, सिर पर छत्र तनायौ॥
संख-कुलाहल सुनियन लागे, लीला-सिंधु वँधायौ।
सोवत कहा लंक गढ़ भीतर, अति के कोप दिखायौ॥
पदुम कोटि जिहिं सैना सुनियत, जंतु जु एक पटायौ।
'स्रदास' हरि विमुख भए जे, तिनि केतिक सुख पायौ!॥

(मन्दोदरी रावणसे कहती है—) 'अरे देखो! वे शार्क्वधारी श्रीराम आ गये। समुद्रके किनारे वानर-भाइओंकी भीड़ हो रही है। श्रीरामके मस्तकपर छत्र लगा है। श्राक्कि ध्वनिका कोलाहल सुनायी पड़ने लगा है। समुद्र तो उन्होंने खेल-खेलमें वाँघ लिया। वे अत्यन्त कोधित दिखलायी पड़ते हैं। तुम अब भी दुर्गके भीतर क्या सो रहे हो १ (पहले तो उन्होंने) एक साधारण दूत यहाँ भेजा था (जिसने लक्का जला दी और अब) सुना जाता है कि एक करोड़ पद्म सेना उनके साथ है। अर्दासजी कहते हैं—जो श्रीहरिसे विमुख हो गये, उन्होंने कितना मुख पाया १ (प्रमुसे विमुख रावणको दुःख तो भोगना ही टहरा)।

राग मारू

[ 580 ]

मो मित अजहुँ जानकी दीजै। लंकापति-तिय कहित पिया सौं, यामें कछू न छीजै॥ पाहन तारे, सागर वाँध्यो, तापर चरन न भीजै। वनचर एक लंक तिहिं जारी, ताकी सिर क्यों कीजै?॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

चरन टेकि, दोउ हाथ जोरि कै, विनती क्यों नहिं कीजै? । वे त्रिभुवन-पति, कर्राहं कृपा अति, कुटुँव-सहित सुख जीजै ॥ आवत देखि वान रघुपति के, तेरौ मन न पसीजै। 'सूरदास' प्रभु लंक जारि कै, राज विभीषन दीजै॥

स्रदासजी कहते हैं कि लक्केश्वरकी स्त्री उससे कहती है— 'प्रियतम! मेरी समझसे श्रीजानकीजीको दे देना चाहिये, इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं है । जिन्होंने (जलपर) पत्थर तैराकर समुद्रको बाँध लिया, समुद्र पार करनेमें जिनके चरण भींगे तक नहीं, जिनके भेजे एक किपने लक्का जला दी, उनकी बरावरी (उनसे झगड़ा) कैसे किया जा सकता है। खुटने टेककर, दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा-प्रार्थना क्यों नहीं करते? वे तो त्रिलोकीनाथ हैं, तुमपर अत्यन्त कृपा करेंगे, (उनकी कृपासे) परिवारके साथ मुखपूर्वक जीवित रह सकोगे। उन श्रीरखनाथके वाणोंको आता देखकर भी तुम्हारा चित्त पिघलता क्यों नहीं ? प्रभुने लक्काको तो जलवा दिया और यहाँका राज्य विभीषणको दे दिया (विभीषणको राजितलक कर दिया। इतनेपर भी तो समझ जाओ, जिससे प्राण तो वच जायँ)।'

## 'रावणकी गर्वोक्ति

राग मारू

[ \$88]

कहा तू कहति तिय, वार-वारी। कोटि तैतीस सुर सेव अहिनसि करें, राम अह छच्छमन हैं कहारी॥ मृत्यु को वाँधि में राखियों कृप में, देहि आवन, कहा उरति नारी। कहति मंदोदरी, मेटि को सकै तिहि, जो रची 'सूर' प्रभु होनहारी॥

(रावण कहता है—) 'रानी !त् यही वात वार-वार क्या कहती है। तैतीस करोड़ देवता रात-दिन मेरी सेवा करते हैं। (मेरे लिये) राम-लक्ष्मण नया वस्तु हैं। मैंने मृखुको वाँधकर कुएँमें वंदी कर रखा है। मेरी की होकर तू डरती क्यों है ? उन्हें आने तो दे। म्दारामजी कहते हैं ( क्ट्र सुनकर ) मन्दोदरीने कहा—'प्रभुने जो होनहार निश्चित कर दी है। मल्डा उसे कौन मिटा सकता है।

# श्रीराम-अङ्गद्-संवाद

[ १४२ ]

लंक प्रति राम अंगद पठावै।
जाओं वली वीर सुत वालि के,
विविध वानी कहैं मुखिह भावें ।
बचन अंगद कहै, कहाँ कों पठवत
मोहि इतनी कहों नाथ मेरे।
कहों प्राकार और द्वार तोरन सहित
लंक कों ले धरों अग्र तेरे।।
सकल वनचरन कों ले धरों लंक में,
कहों गिरि-सिलन सों सिंधु पूरूँ।
'सूर' सुन वोल अंगद कहत राम सों,
प्रवल वल कहों अरि-वंस चूरूँ॥

श्रीरामने अङ्गदको लङ्का भेजते हुए कहा—'वालीके वलवान् कुमार !! तुम इस प्रकार अनेक युक्तिपूर्ण बातें कहते हो, जो सबके मनको पसंद आति हैं, अतः ( दूत बनकर तुम ) लङ्का जाओ ।' ( प्रमुक्ती यह वात सुनकर ) अङ्गदजी कहने लगे—'मेरे स्वामी ! आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, यह तो बंताइये ! (लङ्का दूत बनाकर मुझे भेजनेकी क्या आवश्यकता है ! ) आफ आजा दें तो चहारदीवारी तथा तोरणद्वार ( प्रवेशदार ) सहित पूरी लङ्का ( उत्ताइकर ) आपके आगे रख दूँ, अथवा समस्त किपदलको उठाकर सङ्कामें पहुँचा दूँ, या आप कहें तो समुद्रको पर्वतोंसे पाट हूँ ।' सूरदासकी CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

कहते हैं कि प्रभुकी बात सुनकर अङ्गदर्जाने श्रीरामसे कहा—'आप आज्ञा दें' तो अपने महान् बलसे (मैं अकेला ही ) शत्रुको वंशसहित चूर्ण (नैष्ट ) कर हूँ।'

## [ १४३ ]

वीर ! सहज में होय तौ वल न कीजै। रीति महापुरुष की आदि ते अंत छीं, जानि के दुख काहू कों न दीजै॥ जाय अंगद ! कहीं आपनी साधुता, यह वचन कहत कछु दोष नाहीं। लाभ अति होयगौ सत्र करि मित्रता, भाखियै **ढीनता** जाहि ताहीं॥ साधु के पास जगदीस कोऊ कहै, वोलिये साधुता टेक छोरी। वालि-नंदन प्रति रामः ऐसें कहें. सवन की 'सूर' प्रसु हाथ डोरी॥

वालीकुमार अङ्गदसे श्रीरामजीने इस प्रकार कहा—'वीर ! कोई कार्य सहजमें ही ( समझाने-वुझानेसे ) होता हो तो वहाँ वलप्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रारम्भसे अन्ततक महापुरुषोंकी यही पद्धति है कि जान-वूझकर किसीको दुःख नहीं देना चाहिये। अङ्गद! ल्रह्झा जाकर तुम अपने उत्तम स्वभावके अनुरूप ही बात कहो (नम्रतासे बात करो)। नम्रताके वचन कहनेमें कुछ दोष नहीं है। रात्रुसे मित्रता करके अत्यन्त लाम ही होगा, फिर ( नियम यही है कि ) चाहे जिससे बात करनी हो, नम्रतासे ही बोलना चाहिये। सजन पुरुषके पास कोई भी अपनेको (अभिमानसे चाहे) जगदीश्वर (सर्वसमर्य) ही क्यों न बताये; स्वयं उससे अहंकारका त्याग करके सजनतासे ही बोलना चाहिये।' सुरदासजी कहते हैं कि सबके संचालनका सूत्र तो प्रमुके ही हायमें है (अतः प्रमुकी आज्ञा ही अङ्गदजीको माननी ठहरी )।

अङ्गदका लङ्कागमन

श्रीराम-आदेस अंगद चल्यो लंक कों, प्रभु जब दोड़ करन पीठ थापी। धरनि थसि सिंधु गई, सभा उलटी भई, इनहि में कौन रावन प्रतापी।

(श्री)राम को सत्रु कर, आप सिर छत्र घर,

रहन न पात्रै कहूँ ऐसौ पापी। ठौरहीं ठौर वहु रूप रावन भए, सवहि अंगद प्रति वचन वोछे॥ 'सर' अंगद कहै, मा इती सकरी,

वहुत रावन जने पेट खोले॥

प्रभुने जब दोनों हाथों पीठ ठोंककर प्रोत्साहित किया, तब श्रीरामके आदेशसे अङ्गद लङ्काको चले। उनके चलनेसे पृथ्वी समुद्रमें धसकने लगी। (जब वे रावणकी राजसभामें पहुँचे, तब तो) पूरी सभा उलट गर्या (मुँहके वल पृथ्वीपरिगर पड़ी)। (सबके गिर जानेसे यह पता नहीं चल सका कि) इनमें प्रतापी रावण कौन है। जो श्रीरामको शत्रु बनाकर स्वयं सिरपर छत्र धारण करता है (राजा बना बैठा है), ऐसा पापी कहीं रहनेको स्थान नहीं पा सकता। (अङ्गदको चिकत करनेके लिये मायासे) स्थान स्थानपर अनेक रूपधारी रावण प्रकट हो गये और सभी अङ्गदसे वोलने लगे (उनके प्रश्नोंका उत्तर देने लगे)। स्रदासजी कहते हैं कि अङ्गदजीने (विना आश्चर्यमें पड़े) कहा—'जान पंड़ता है कि रावणकी माता शुकरी थी, उसने पेट खोलकर (निर्लज होकर) बहुत से रावण उत्तरन किये हैं।

रांग मारू

लंकपति पास अंगद पठायो । सुनि अरे अंध दसकंध, ले सीय मिलि, सेतु करि वंध रघुवीर आयो । यह सुनत परजरबो, वचन नहिंमन धरबो, कहा तें राम सों मोहि डरायो। सुर-असुर जीति में सब किए आप वस, 'सूर' मम सुजस तिहुँ लोक छायो॥

(श्रीरामने) लङ्कापितके पास अङ्गदको मेजा। (वहाँ जाकर अङ्गदने कहा—) 'अरे दशानन! सुन। समुद्रपर सेतु बाँधकर श्रीरघुनायजी आ गये हैं। ( कुशल इसीमें है कि) श्रीजानकीजीको लेकर त् उनसे मिल ले ( उनकी शरणमें चला जाय)। सरदासजी कहते हैं (अङ्गदकी) यह बात सुनकर रावण प्रज्वलित ( कोधान्ध ) हो उठा। वह अङ्गदकी वात हृदयमें धारण नहीं कर सका ( मान नहीं सका )। वोला— 'त् रामसे मुझे ढराता है ? देवता और दैत्य सबको जीतकर मैंने अपने बशमें कर लिया है। मेरा सुयश तीनों लोकोंमें फैल रहा है।'

## [ १४६ ]

वालि-नंदन वली, विकट वनचर महा,

द्वार रघुवीर को वीर आयो।

पौरि तें दौरि दरवान, दससीस सों

जाइ सिर नाइ, यों किह सुनायो॥

सुनि स्रवन, दस-वदन सदन अभिमान,

के नैन की सैन अंगद बुलायो।

देखि लंकेस कपि-भेष हर-हर हँस्यो,

सुनो भट, कटक की पार पायो॥

विविध आयुध धरे, सुभट सेवत खरे,

छत्र की छाहँ निरभय जनायो।

देव-दानव-महाराज-रावन-सभा,

कहन कों मंत्र इहँ किए पठायो॥

रंकः रावनः ! कहा ऽतंक तेरी इती, दोड कर जोरि विनती उचारों। परम अभिराम रधुनाथ के नाम पर, वीस अज सीस दस वारि डारों॥ भरकि हाटक-मुकुट, पटकि झट भूमि सी झारि तरवारि तव सिर सँहारौं। जानकीनाथ के हाथ तेरी मरन, कहा मति-मंद तोहि मध्य मारों। पाक पावक करें, बारि सुरपति भरें, पौन पावन करें द्वार गान नारद करें, वार सुरगुढ़ कहैं, वेद ब्रह्मा पढ़ै पौरि टेरे॥ जेच्छ, मृत, वासुकी नाग, मृनि, गंधरव, सकल वसु, जीति में किए चेरे। स्रिनि अरे संट! दसकंट की कीन डर. राम तपसी दूप आनि देरे॥ तप बली सत्य तापस बली, तप विना, वारि पर कौन पात्रान तारै। कीन ऐसी वली सुभट जननी जन्यी, एकहीं वान तकि वाळि मारै॥ परम गंभीर, रनधीर द्सरथ-तनय, सरन गएँ कोटि अवगुन विसारें। जाह मिलि अंघ दसकंघ, गहि दंत तुन, तौ भर्छे मृत्यु-मुख ते उवारें ॥

कोपि, करबार, गहि कहाँ छंकाधिपति, मूढ़ ! कहा राम कों सीस नाऊँ। संभु की सपथ, सुनि कुकपि कायर कृपन, उड़ाऊँ ॥ खास आकास वनचर होइ सनमुख भिरों, संक नहिं मन धरों, वहाऊँ । मारि सव कटक सागर कोटि तैंतीस मम सेव निसिदन करत, कहा अब राम नर सों डराऊँ ॥ परें भहराइ अभकंत रिप् धाइ सीं, करि कदन रुधिर भैरों अघाऊँ। 'सूर' साजों सबै, देहूँ डौंड़ी अबै, एक तें एक रन करि वताऊँ ॥

द्वारपरसे दौड़ते हुए जाकर द्वारपालने मस्तक धुकाकर (अभिवादन करके) यह संदेश दशाननसे कह सुनाया कि व्वालीका महावलवान् पुत्र अत्यन्त भयंकर किप अङ्गद श्रीरघुनायका दूत वनकर आया है और वह वीर द्वारपर खड़ा है। (द्वारपालकां) यह वात कानसे सुनकर अभिमानके भवन (महान् अभिमानों) रावणने नेत्रके संकेतसे (विना कुछ कहे) अङ्गदको बुलाया (समामें आनेकी अनुमति दी)। किपवर अङ्गदका वेश देखकर रावण अहहास करके हँस पड़ा और बोला—'तुम अच्छे सुभट हो, सुनो ! तुम्हारी सेनाका पार (उसके बलका पता) मैंने पा लिया। अनेक प्रकारके शख लिये बहुतसे (राक्षस) योधा खड़े होकर (रावणकी) सेवा कर रहे थे। (इस प्रकार) छत्रकी छायामें (राजिसहासनपर) बैटा वह (अङ्गदको भी) निर्मय प्रतित हुआ। (उसने आगे कहा—) भहाराज रावणकी सभामें देवतक एवं दैत्योंके अधिपति (तुम्हारे स्वामीने) संधिकी बात कहनेके लिये एक वंदर भेजा है! (इसीसे तुम्हारे दलकी बुद्धि और शिक्का अनुमाक हो जाता है।) (यह सुनकर अङ्गदजी बोले)—'अरे कंगाल रावण! तेर

इतना क्या आतङ्क है कि मैं दोनों हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करूँ। परम सुन्दर श्रीरघुनायजीके नामपर ( उनके नामके प्रतापसे ) तेरे वीस बाहु और दसों मस्तक न्योछावर कर दूँ (इन्हें में तुच्छ मानता हूँ)। तेरे स्वर्ण-मुकुटको छीनकर, (तुझे) सहसा पृथ्वीपर पटककर, तलवार खींचकर तेरे सिर में काट लेता; किंतु अरे मंदबुद्धि ! तेरी मृत्यु तो श्रीजानकी नायके हाथों होनेवाली है, अतः वीचमें ही मैं तुझे क्या मारूँ।' (तव रावणने कहा-) मेरी रसोई अग्निदेव बनाते हैं। देवराज इन्द्र मेरे यहाँ पानी भरते हैं। वायुदेव मेरे द्वारको स्वच्छ करते हैं, देविष नारद मेरा यश गाते हैं, देवगुरु बृहस्पति मुझे तिथि तथा दिन बतलाते हैं और ब्रह्माजी मेरे दरवाजेपर खड़े उच स्वरसे वेदपाठ करते रहते हैं। (तुम्हें पता है ? ) मैंने यक्ष, मृत्यु, वासुकि नाग, मुनि, गन्धर्व तथा सभी वसुओंको जीतकर अपना दास बना लिया है। अरे मुर्ख ! सुन, यदि तपस्वी रामने आकर डेरा डाल ही दिया है तो इसका रावणको क्या भय !' (तब अङ्गदने कहा )-- सत्य तो यह है कि तप ही वली है, तपस्वी ही बलवान् होते हैं । तपस्याके विना जलपर पत्थरोंको कौन तैरा सकता है ? (श्रीरामको छोड़कर ) किस माताने ऐसे बलवान् योधाको उत्पन्न किया है, जो एक ही वाणके निशानेसे वालीको मार देता ? रणधीर श्रीदशरथराजकुमार अत्यन्त गम्भीर हैं, शरणमें जानेपर वे करोड़ों दोषोंको भी विस्मृत कर देते हैं; अतः अंधे (विचारहीन) रावण ! दाँतोंमें तिनका दवाकर तू उनसे जाकर मिल ( उनकी शरणमें चला जा) तो भल्ले मृत्युके मुखसे तू वच जाय (अन्यथा वच नहीं सकता)। स्रदासजी कहते हैं—तब क्रोध करके तलवार पकड़कर रावणने कहा—'अरे मूर्ख ! में रामको क्यों मस्तक झकाऊँ ? अरे कायर, कृपण, कुकपि ! सुन । भगवान् शंकरकी शपथ करके कहता हूँ कि वंदरोंको फूँकसे आकाशमें उड़ा दूँगा। सम्मुख होकर भिङ्गूगा, अपने मनमें तनिक भी भय नहीं लाऊँगा, सारी किपसेनाको मारकर समुद्रमें वहा दूँगा । तेंतीस करोड़ देवता रात-दिन मेरी सेवा करते हैं। (ऐसी दशामें )अब मैं क्या एक मनुष्य रामसे डर जाऊँ? मेरे प्रज्वलित (प्रचण्ड) आघातसे शत्रु धड़ाधड़ पृथ्वीपर गिरेंगे, उनका विनाश करके रक्तसे भैरवको तृप्त कर दूँगा । सभी वीरोंको अभी सजित करता हूँ, अभी भेरी वजवाता हूँ, एक-एकसे युद्ध करके बताऊँगा कि ( रावणसे सुटभेड़ होना क्या अर्थ रखता है )।'

### [ १४७ ]

रावन ! तव छों ही रन गाजत।
जव छों सारँगधर-कर नाहीं सारँग-वान विराजत॥
जमह कुवेर इंद्र हैं जानत, रचि-रचि के रथ साजत।
रघुपति-रवि-प्रकास सों देखों, उडुगन ज्यों तोहि भाजत॥
ज्यों सहगमन सुंदरी के सँग, वहु वाजन हैं वाजत।
तैसें 'सूर' असुर आदिक सव, सँग तेरे हैं गाजत॥

स्रदासजी कहते हैं—(अङ्गदने कहा—) पावण ! तभीतक त् युद्धका नाम छेकर गर्जना कर रहा है, जबतक शार्ड्झधारी श्रीरामके हाथोंमें उनका शार्ङ्झधनुष और वाण शोभित नहीं होता । ( उनके धनुषपर वाण चढ़ा छेनेपर तुम्हारी सारी हेकड़ी भूळ जायगी ।) यमराज, कुवेर और इन्द्र भी इस बातको जानते हैं; अतः सावधानीसे सवाँरकर वे (तेरी विवशतासे छूटकर अपने छोकोंमें जानेके छिये) अपना-अपना रथ सजा रहे हैं । श्री-रघुनाथजीरूपी सूर्यके प्रतापरूपी प्रकाशसे में तुझे तारोंके समान भागते ( अहदय होते ) देखूँगा । जैसे पतिके सङ्ग सती होनेवाळी नारीके साथ बहुत-से बाजे बजते हैं, बैसे ही ( मरणासन्न ) तेरे साथ ये असुर-राक्षस आदि गर्जना कर रहे हैं ।

## अङ्गद-रावण-संवाद

राग मारू

[ 386 ]

जानों हों वल तेरी रावन। पठवों कुटुँव-सहित जम-आलय, नेंकु देहि धों मोकों आवन॥ अगिनि-पुंज सित वान-धनुष धरि, तोहि असुर-कुळ सहित जरावन दारुन कीस सुभट वर सन्मुख, छैहौं संग त्रिदस-वळ पावन ॥ करिहौं नाम अचळ पसुपति कौ, पूजा-विधि-कौतुक दिखरावन । दस मुख छेदि सुपक नव फळ ज्यों, संकर-उर दससीस चढ़ावन ॥ दैहौं राज विभीषन जन कों, ळंकापुर रघु-आन चळावन । 'सुरदास' निस्तरिहें यह जस, करि-करिदीन-दुखित जन गावन ॥

(अङ्गदने रावणसे कहा—श्रीरधुनायने यह संदेश मेजा है—)

श्रावण ! तेरे बलको में जानता हूँ । तिनक मुझे ( युद्धमें ) आ जाने देः

फिर तुझे कुटुम्बके साथ यमलोक भेजे देता हूँ । अग्निपुञ्जके समान उज्ज्वल
( ज्वालामय ) वाण धनुषपर चढ़ाकर तुझे राक्षस-कुलके साथ मस्म कर

हूँगा । पवित्र देवताओंका समूह ही भयंकर वानर योद्धाओंके रूपमें हैः

सम्मुख युद्धमें उन श्रेष्ठ वीरोंको साथ लूँगा । ( तुम्हारे-जैसे पशुकी बिल
देकर ) पूजा-पद्धतिका ऐसा खेल दिखलाऊँगा कि पशुपितका नाम
(भगवान् शिव पशुपित हैं, यह यश ) अविचल बना हूँगा। मली प्रकार पके

हुए नवीन फलकी माँति (सरलतासे ) तुम्हारे दसों मस्तक काटकर भगवान्
शांकरके हुदयपर दस मस्तकोंकी मुण्डमाला चढ़ा ढूँगा। लङ्कामें रधुवंशकी

हुहाई ( विजय-धोषणा ) करनेवाले अपने भक्त विभीषणको लङ्कानगरीका

राज्य दे ढूँगा। ' स्रदासजी कहते हैं—दीन-दुखी लोग प्रभुके इस मुयश
का गान करके संसार-सागरसे पार होते रहेंगे।

## [ 588 ]

मोकों राम-रजायसु नाहीं। नातरु सुनि दसकंध निसाचर, प्रलय करों छिन माहीं॥ पलटि धरों नव-खंड पुहुमि तल, जो वल भुजा सम्हारों। राखों मेलि मँडार सूर-ससि, नभ कागद ज्यों फारों॥ जारों छंक, छेदि दस मस्तक, सुर-संकोच निवारों। श्रीरघुनाथ-प्रताप चरन किर उर तें भुजा उपारों॥ रे रे चपछ, विरूप, ढीठ, त् वोछत वचन अनेरों। चितवें कहा पानि-पल्छव-पुट, प्रान प्रहारों तेरों॥ केतिक संख जुगे जुग वीते, मानव असुर-अहेरों। तीनि छोक विख्यात विसद जस, प्रछय नाम है मेरों॥ रे रे अंध वीसह छोचन, पर-तिय-हरन विकारी। स्ते भवन गवन तें कीन्हों, सेप-रेख निहं टारी॥ अजहूँ कह्यों सुनै जो मेरों, आए निकट मुरारी। जनक-सुता छै चिछ, पाइनि परि, श्रीरघुनाथ-पियारी॥ 'संकट परें जो सरन पुकारों, तो छत्री न कहाऊँ। जन्मिह तें तामस आराध्यों, कैसें हित उपजाऊँ॥ अव तो 'सूर' यहै विन आई, हर को निज पद पाऊँ। य दस सीस ईस-निरमायछ, कैसें चरन छुघाऊँ'?॥

(अङ्गद कहते हैं—) 'राक्षस रावण ! सुन । मुझे श्रीरखुनाथजीकी आज्ञा नहीं है, नहीं तो एक क्षणमें में प्रलय दहा दूँ। यदि अपने बाहुवलको सम्हाल दूँ (पूरा वाहुवल दिखानेपर तुल जाऊँ) तो पृथ्वीके नवों खण्डोंको उलटकर नीचे कर दूँ, सूर्य और चन्द्रमाको अपने मंडारमें डाल दूँ, आकाशको कागजकी माँति फाड़ डालूँ, लङ्काको मस्म कर दूँ और तेरे दसों मस्तक काटकर देवताओंका संकोच (भय) दूर कर दूँ। श्रीरखुनाथजीके प्रतापसे तेरी भुजाओंको चरणोंसे दबाकर घड़से उखाइ डालूँ।' (यह सुनकर रावण वोला—) 'अरे, अरे चंचल, कुरूप, ठीठ! तू बहुत अन्यायपूर्ण वातें कह रहा है, देखता क्या है, में हाथोंकी चपेटसे तेरे प्राण नष्ट कर दूँगा। (तू जानता नहीं) मेरा नाम ही प्रलयकारी (सारे लोकोंको रुलानेवाला—रावण) है, मेरा यह महान् यश तीनों

लोकोंमें प्रख्यात है। '(तय अङ्गदने कहा—) 'अरे वीसों नेत्रोंके अंधे! परायी स्त्रीका हरण करनेवाला पापी! त् स्नी कुटियामें (डरके मारे) गया था और लक्ष्मणजीकी स्त्रींची रेखाका उल्लङ्घन नहीं कर सका था (यह भूलता क्यों है!) अब भी यदि मेरा कहना माने तो श्रीरघुनायजी पास आ गये हैं, उन श्रीरघुनन्दनकी प्रियतमा श्रीजनककुमारीको लेकर चल और प्रभुके चरणोंपर गिर पड़।' स्रदासजी कहते हैं—(तब रावण मनमें सोचता है—) 'यदि सङ्कट पड़नेपर 'में शरणमें आया हूँ' यह पुकार करूँ तो क्षत्रिय (श्रूर) नहीं कहलाऊँगा (यह व्यवहार श्रूरके योग्य नहीं है)। फिर जन्मसे ही मैंने तमोगुणकी आराधना की, अब प्रेम कैसे उत्पन्न करूँ! (अब मिक कैसे हृदयमें आ सकती है!) अब तो यही संयोग आवना है कि (मरकर) भगवान् शंकरका अपना धाम (कैलाश-वास) प्राप्त करूँ। ये दसीं मस्तक भगवान् शंकरके निर्माल्य हैं (उनको चढ़ चुके हैं), इन्हें (श्रीरामके) चरणोंसे कैसे स्पर्श कराऊँ!'

[ १५0]

मूरख! रघुपित-सत्रु कहावत ?
जाके नाम, ध्यान, सुमिरन तें, कोटि जझ-फल पावत!
नारदादि, सनकादि महामुनि, सुमिरत मन-वच ध्यावत।
असुर-तिलक प्रहलाद, भक्त विल, निगम नेति जसगावत॥
जाकी घरिन हरी छल-वल करि, लायो विल्व न आवत।
दस अरु आट पदुम वनचर लें, लीला सिंधु वँधावत॥
जाइ मिलो कौसल-नरेस कों, मन अभिलाप वढ़ावत!
दे सीता अवधेस पाइँ परि, रहु लंकेस कहावत॥
तू भूल्यो दससीस वीसभुज, मोहि गुमान दिखावत।
कंघ उपारि डारिहों भूतल, 'सूर' सकल सुख पावत॥

स्रदासजी कहते हैं (अङ्गदने कहा—) 'जिनके नाम-जप, जिनके स्थान तथा जिनका स्थरण करनेसे करोड़ों यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है, अरे

मूर्ख ! तू उन श्रीरघुनाथजीका रात्रु कहलाता है ! देविष नारद, सनकादि महामुनि, असुरश्रेष्ठ प्रह्वाद तथा मक्त बिल जिनका स्मरण करते हैं, मन-वाणीचे जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिनके यशका गान नित-नेति? (वह ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है) कहकर करता है, जिनकी पत्नीको तुम छल-बल करके हरण कर लाये हो, उन्होंने यहाँ आनेमें विलम्य नहीं किया। अपने साथ वे अठारह पद्म वानर-मालुओंकी सेना ले आये हैं और खेल-खेलमें ही उन्होंने समुद्र वँधवा दिया है। जाकर उन कोसलपित मिलो, वे (शरणागतके) मनोऽभिलापको बढ़ाते (पूर्ण करते) हैं। श्रीसीताजीको देकर उन श्रीअवधेशके चरणोंपर जा पड़ो, इस प्रकार लक्किश कहलाते रहो (प्रमु शरणमें जानेपर तुम्हें लक्काका राजा बने रहने देंगे)। तुम जो दस मस्तक और वीस भुजा होनेसे नुले हो और मुझे अपना गर्व दिखला रहे हो, सो मैं तुम्हारे कंधे (समी बाहु) उखाड़कर पृथ्वीपर फेंक दूँगा और ऐसा करनेमें मुझे समस्त सुख (पूरा आनन्द) प्राप्त होगा।

[१५१]
आहु रघुवीर की सरन अंगद कहे,
मानि रे मूढ़मित ! वचन मेरी।
जाओ रे जाओ सव, कोपि ठंकेस कहे,
भुजन मेरी वस्यो काल तेरी॥
सुर-असुर-नाग वली जेते हैं जगत में,
इंद्र-ब्रह्मा सबिह में नवाए।
वात अद्भुत सव, और पाछे रहे
रीछ-कपि लैन गढ़ ठंक आए॥
वाम कर की यह अल्प जो अंगुरी,
ठंक गढ़ वंक छिन में ढहाऊँ।
कहा कहूँ, नैक मोहि संक रघुवीर की,
रंक! तोहि मारि अब ही उड़ाऊँ॥

होहि ऐसी बली, काहैं नहिं मुग्ध वल, बालि-से वाप की वैर लीनों। तात के श्रात तव मात पत्नी करी, सत्रु की सरन जाय मूँड़ दीनों॥ हुते मम तात के रावरे सरिस लच्छन, धर्म की मैंड़ जिन तोर डारी।

परिहें अब धूर ततकाल तेरे बदन,

राम-अवतार खल-दंड-धारी॥

सुनतहीं वचन मानी फनग की फन चण्यी,

सिंघ को पूँछ सोवत मरोरखो। ज्वलित आग वीसहूँ लोचनन भो विकल,

पटक भुज उठत मंत्री निहोर्यौ॥ तौळौं आएं ऐंड् अभिमान मद की घरत,

श्रीव में वंक दे दृष्टि दीठी। सुरसुरी वंकुरी भुजा रघुवीर की,

जौलों मतिमंद तें नाहिं दीठी॥

चपल वनचरन की जात अति वोल, चर

कहा राज्ञान सौं वोल जाने। छत्र की छाँह इंद्रादि थरथर करें,

बंक यह दीठ नहिं संक मानै॥

कहँ जिय संक जो अधिक तोकों गिनूँ,

जो कछु अपनपौ घट विचाहँ। भुजनि सौ पछटि दिगपाछ सव दलमऌँ,

धरनि नभ-छत्र जो फार गारूँ॥

रहि रे सुभट समसेर अधिसेर तू,
अपन को वल जिय निहं विचारे।
कहत परधान महाराज रावन वली,
अविन रह आम सों वाथ मारे॥
परयो विल-द्वार परिहार वामन गदा,
किंकरी कोर दै-दै जिवायो।
तात मम पालनें आनि वाँध्यो जवै,
रेपटन मार कई वार खायो॥
मरम को वचन सुनि खेद जियमें भयो,
चटपटी लाइ भृकुटी चढ़ावै।
कोइ है सुर-सामंत मेरी सभा,
मार लेहों, मंद निहं जान पावै॥

अङ्गद कहते हैं—'अरे मृदबुद्धि! मेरी वात मान। श्रीरबुनायजीकी शरणमें चला आ!' तय रावण कोध करके वोला—'अरे, तुम सब भाग जाओ! भाग जाओ! (अन्यया) मेरी भुजाओं में तुम्हारा काल आ वसा समझो। संसार में जितने वलवान् देवता, असुर एवं नाग हैं—उन्हें तथा इन्द्र और ब्रह्माजी-तकको तो मैंने झका दिया (पराजित कर दिया); पर यह अद्भुत बात है कि दूसरे सब (वलवान्) तो पीछे रह गये और रीछ तथा वंदर लङ्काका दुर्ग छेने (जीतने) आ गये हैं।' (तय अङ्गदने कहा—) 'यह जो मेरे वायें हाथकी छोटी (किनिष्ठिका) अँगुली है, इसीसे सुदृद्द लङ्काके दुर्गको एक क्षणमें ध्वस्त कर दूँ। किंतु करूँ क्या, मुझे श्रीरखुनायजीकी योड़ी-सी शङ्का है (कि वे असंतुष्ट होंगे); अन्यया अरे कंगाल! तुझे मारकर अभी समाप्त कर दूँ।' (रावणने कहा—) 'ओर मूर्खि! यदि तू ऐसा वलवान् है तो अपने बलसे अपने पिता वालीकी शत्रुताका बदला तूने क्यों नहीं लिया? तेरे चाचा (सुग्रीव) ने तेरी माताको पत्नी बनाकर रख लिया और (इतनेपर भी तूने) उसी शत्रुकी शरणमें जाकर मस्तक टेका।' (अङ्गद वोले—) 'मेरे पिताके CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhui). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

भी तुम्हारे-जैसे ही लक्षण थे, जिन्होंने धर्मकी मर्यादा नष्ट कर दी । किंतु श्रीरामका अवतार तो दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये ही हुआ है, अतः अब (मेरे पिताके समान ही) तेरे मुखोंमें भी तत्काल ही धूलि पड़ेगी। अङ्गदकी बात सुनते ही ( रावण ) इस प्रकार क्रोधित हो उठा मानो फणधर नागका फण दब गया हो या सोते हुए सिंहकी पूँछ उमेठ दी गयी हो । बीसों नेत्र अग्निके समान जलने लगे, व्याकुल होकर हाथ पटककर वह (अङ्गदको मारनेके लिये) उठ रहा था; किंतु मन्त्रियोंने क्षमा करनेकी प्रार्थना की (इससे वैठ गया। तव अङ्गद बोले-) 'अरे मन्दबुद्धि ! तभीतक तू अहंकार और मदसे ऐंठता है और गर्दन तथा नेत्र टेढ़े करके देख रहा है जवतक तूने श्रीरघुनाथजीकी सुढालयुक्त वाँकी भुजा नहीं देखी है ( जवतक उस भुजासे काम नहीं पड़ा है।' (यह सुनकर रावणने कहा-) 'चञ्चल बंदरोंकी जाति ही अत्यन्त बकवादी होती है, फिर दूत राजाओंसे वातें करना क्या जाने । जिसके छत्रकी छायासे (प्रतापसे) इन्द्रादि देवता थर-थर काँपते हैं, उससे यह कुटिल और टीठ थोड़ी भी शङ्का नहीं करता ।' (तय अङ्गद बोले—) भें मनमें शङ्का तो तय करूँ, जय तुझे अपनेसे अधिक ( बलवान् ) गिनूँ और अपनेको ( तुझसे ) कुछ छोटा समझूँ । अपनी भुजाओंसे चाहूँ तो सभी दिक्पालोंको पटककर मसल दूँ, पृथ्वी तथा आकाशरूपी छत्रको फाड़कर निचोड़ हैं ( नष्ट कर हूँ )। अच्छा रह, तू अपने सीमित वलका मनमें विचार नहीं करता । तलवार लेकर बड़ा सिंह बन रहा है, कहता है कि 'महाराज रावण सबसे प्रधान है, इतनः बलवान् है कि पृथ्वीपर रहता हुआ भी आकाशसे कुश्ती लड़ता है! (पर बता तो ) जब बलिके द्वारपर उनके द्वारपाल वामनजीकी गदा खाकर (घायल) पड़ा था, तब दासीने तुझे टुकड़े खिला-खिलाकर जीवित किया था। जब मेरे पिताने तुझे पकड़ लाकर मेरे पलनेमें बाँध दिया था, तब मेरे थपड़ोंकी मार भी तू कई बार खा चुका है। सरदासजी कहते हैं कि रहस्यकी (गुप्त ) बातें सुनकर रावणके हृदयमें दुःख हुआ; शीघ्रतापूर्वक उसने CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri भौंहें चढ़ा छीं और बोला—'मेरी सभामें कोई बीर सरदार है ? इसे मार डालो ! यहाँसे यह मूर्ख ( बचकर ) जाने न पाये ।'

## [ १५२ ]

रे कपि ! क्यों पितु-वैर विसारचौ ? तौ समतुल कन्या किन उपजी, जो कुल-सत्रु न मारयौ! वेसी सुभट नहीं महिमंडल, देख्यी वालि-समान। तासौं कियो वैर में हारची, कीन्ही पैज प्रमान॥ ताकौ वध कीन्हों इहिं रघुपति, तुव देखत विदमान। ताकी सरन रहाौ क्यों भावै, सब्द न सुनियै कान !॥ रे दसकंघ, अंध-मति, मूरख, क्यों भूल्यो इहिं रूप ?। सुझत नहीं वीसहूँ लोचन, परवौ तिमिर के कूप !॥ थन्य पिता, जापर परफुल्लित राघव-भुजा अनूप। वा प्रताप की मधुर विलोकनि पर वारों सब भूप'॥ 'जो तोहिं नाहिं वाहु-वल पौरुष, अर्घ राज देउँ लंक। मो समेत ये सकल निसाचर, लरत न माने संक॥ जब रथ साजि चढ़ों रन-सन्मुख, जीय न आनों तंक। राघव सेन समैत सँहारों, करों रुधिरमय पंक'॥ 'श्रीरघुनाथ-चरन-व्रत उर धरि, क्यों नहिं लागत पाइ ?। सवके ईस, परम करुनामय, सवही कों सुखदाइ॥ हीं जु कहत, है चही जानकी, छाँड़ी सबै दिठान। सनमूख होइ 'सूर' के खामी, भक्तनि कृपा-निधान'॥

( रावणने कहा—) 'अरे किप ! अपने पिताका वैर तूने विस्मृत क्यों कर दिया ? यदि तूने अपने कुछके शत्रुको नहीं मारा तो तेरी तुछनामें ( तेरे वदछे ) कन्या क्यों उत्पन्न नहीं हुई ? पूरे भूमण्डलमें वालीके समान दूसरा कोई शूर मैंने नहीं देखा या। उससे शत्रुता करके मैं हार गया या;

किंतु उसने भी प्रतिज्ञा पूरी की (फिर सदा मुझसे मित्रता निभायी)। उस (बीर)का वध तेरे रहते, तेरी आँखांके सामने इस रघुनाथने किया, फिर उसीकी शरणमें रहना तुझे कैसे अच्छा लगता है ? उसका तो शब्द भी तुझे कानसे नहीं सुनना चाहिये।' ( तय अङ्गद बोले—) 'अरे अन्धबुद्धिः रावण ! अरे मूर्ख ! ( श्रीरघुनाथके ) इस ( मानव ) रूपसे क्यों भूछ रहा है। (वे तो साक्षात् परम पुरुष हैं; किंतु) बीस नेत्र होनेपर भी तुझे दिखायी नहीं पड़ता। त् अन्धकार ( अज्ञान ) के कुएँमें पड़ा है । मेरे पिता धन्य हो गये। जिनपर श्रीरवुनायकी अनुपम भुजा प्रफुल्छित हुई (अर्थात् जो श्रीरामके हाथों मारे गये )। प्रभुके उस प्रतापी रूपकी मधुर ( कृपामय ) दृष्टिपर ( जिससे उन्होंने अन्तमें मेरे पिताको देखा था) में समस्त नरेशोंको न्योछावर कर दूँ। १ ( रावणने फिर कहा--) ध्यदिः तुझमें वल और पुरुषार्थ नहीं है तो ( डर मतः ) में तुझे लङ्काका आधा राज्य दिये देता हूँ । मेरे साथ ये सभी राक्षस युद्ध करनेमें कोई शङ्का (भय) नहीं करेंगे। (तुम हमारी सहायतासे पिताका बदला लो।) जब में रथ सजा-कर सम्मुख युद्ध करने चलूँगा, तब मनमें कोई भय नहीं कलूँगा, अपितु रामको सेनाके साथ मार दूँगा और रक्तकी कीच मचा दूँगा।' सुरदासजी कहते हैं (तव अङ्गदने कहा--) श्रीरधुनाथजीके चरणोंके स्मरणका नियम हृदयमें धारण करके तुम उनके पैरों क्यों नहीं पड़ जाते हो ? ( जो मुझे सहायक . बनानेकी चाल चलते हो । डरो मतः ) वे सभीके स्वामी हैं। परम द्यामक हैं और सभीके लिये आनन्ददाता हैं। मैं जो कहता हूँ, उसे मान लो ! यह सब पृथ्ता छोड़ दो । श्रीजानकीजीको छेकर चलो और प्रभक्ते सम्मूख (शरणागत) हो जाओ। वे मेरे नाथ भक्तोंके लिये तो कृपाके निधान ही हैं।

[ १५३ ]

पक रैपट दियें मुकुट उड़ि जायँगे, सभा सब चरन सीं चाप डाकँ। बालि की पूत हीं सोच जिय में ककँ, सिंघ बहै मेंडुकनि कहा माकँ॥ करत अपराध उतपात छोटेन कूँ,
वड़ेन कूँ छेमा भूषन कहावै।
जान देह, दूत अब छों न मारखी कहूँ,
पस्रुन सों छरत जिय छाज आवै॥
'स्र्' नृप-किसोर जब बाछि-नंदन कहाौ,
सीस अब कौन तोसों पचावै।
नैक घर धीर, रनधीर रघुवीर मट,
देख तरवार कैसी चळावै॥

(अङ्गदने कहा—) 'एक थप्पड़के मारते ही तेरे सारे मुकुट उड़ जायँगे (गिर पड़ेंगे) और तेरी पूरी समाको चरणसे मसल सकता हूँ; किंतु में वालीका पुत्र हूँ, अतः हृदयमें यही संकोच है कि सिंह होकर मेहकोंको क्या मारूँ ?' ( रावणने तब कहा—) 'छोटे (तुच्छ ) लोग अपराध और उत्पात करते ही हैं; किंतु बड़ोंके लिये झमा ही उनका आमूषण कहा जाता है; अतः जाने दो इसे, अवतक मैंने दूतको कहीं नहीं मारा है। पशुओंसे लड़ते (वाद-विवाद करते) मुझे लजा आती है। 'सरदासजी कहते हैं—तब वालिनन्दन राजकुमार अङ्गदने कहा— 'अब तुझसे सिरपची कीन करे (तुझे समझाना व्यर्थ है)। तिनक धैर्य घर; फिर देखेगा कि रणधीर परम शुर श्रीरधुनाय कैसी तलवार चलाते हैं।'

राग मारू

[ १५४ ]

छंकपित इंद्रजित कीं बुछायों। कह्यों तिहि, जाइ रनभूमि दछ साजि कें, कहा भयों राम कपि जोरि ल्यायों॥ कोपि अंगद कहाँ, धरौं धर चरन मैं,

ताहि जो सक कोऊ उठाई।

तौ विना जुद्ध कियें जाहिं रघुवीर फिरि,

सुनत यह उठे जोधा रिसाई॥

रहे पित्र हारि, नहिं टारि कोऊ सक्यों,

उठ्यों तव आपु रावन विस्पाई।

कहाँ अंगद, कहा मम चरन कों गहत,

चरन रघुवीर गहि क्यों न जाई॥

सुनत यह सकुचि कियोगवन निज भवन कों,

वालि-सुतह तहाँ तें सिधायो।

'स्र' के प्रभू कों जाइ नाइ सिर यों कहाँ।,

अंध दसकंध को काल आयो॥

लक्कापितने (अपने पुत्र ) मेघनादको बुलाया और उससे कहा—'सेना सजाकर युद्धभूमिमें जाओ ! राम यदि वंदरींका समृह एकत्र करके ले आया तो हो क्या गया ?' तब अक्कदने कोध करके कहा—'में पृथ्वीपर अपना पर रखता हूँ, उसे यदि कोई उठा सकेगा तो श्रीरधुनाय विना युद्ध किये ही लौट जायँगे ।' यह सुनते ही बहुत-से योद्धा खीझकर उठे; किंतु प्रयत्न करते-करते सब हार गये, कोई (अक्कदका वह पैर ) उठा नहीं सका। तब खीझकर खयं रावण उठा। (तब) अक्कदने कहा—'तृ मरा पर क्या पकड़ता है ? जाकर श्रीरधुनायजीके चरण क्यों नहीं पकड़ता ?' यह सुनते ही संकोचसे रावण अपने राजभवनको चला गया और वालिकुमार भी वहाँसे लौट आये। स्रदासजी कहते हैं कि लौटकर प्रमुको मस्तक झकाकर (अभिवादन करके) इस प्रकार कहा—'(प्रभो!) अंधे (मूर्ख) रावणका तो काल ही आ गया है (वह समझानेसे मान नहीं सकता)।'

[ १५५ ]

वालि-नंदन आइ सीस नायौ।
अंघ दसकंघ कों काल सूझत न प्रभु,
ताहि मैं वहुत विधि कहि जनायौ॥
इंद्रजित चढ़यौ निज सैन सव साजि कें,
रावरी सैनह साज कीजै।
'स्र' प्रभु मारि दसकंघ, थिप वंघु तिहि,

जानकी छोरि जस जगत लीजे॥

स्रदासजी कहते हैं—वालिकुमारने आकर मस्तक झुकाया (और कहा—) ध्रमो ! मैंने अनेक प्रकारकी वातें कहकर समझाया; किंतु अंधे (मूर्ख) रावणको अपनी मृत्यु दिखायी नहीं पड़ रही है। मेघनादने सब राक्षसी सेना सजाकर चढ़ाई कर दी है, अब आप अपनी सेनाको भी सजित करें और रावणको मारकर, उसके भाई विभीषणको (लङ्कामें) स्थापित करके (राज्य देकर) तथा श्रीजानकीजीको वन्धनसे छुड़ाकर हे स्वामी ! संसारमें यश लीजिये।

## लङ्कापर आक्रमण

. [ १५६ ]

चढ़े हिर कनकपुरी पर आज। कंपी घरनि, थरहप्यो अंबर, देखि दलन को साज॥ असुर सबै पंछी ज्यों भाजे, लिखमन छूटें वाज। 'सुरदास' प्रभु लंका आए, दैन विभीषन राज॥

आज श्रीरघुनाथजीने लङ्कापर चढ़ाई कर दी। उनकी सेनाका साज देखकर पृथ्वी काँपने लगी और आकाश थराँ उठा। श्रीलक्ष्मणजीरूपी बाजके छूटते (आक्रमण करते) ही सभी राक्षस पक्षियोंके समान भागने लगे। स्रदासजी कहते हैं कि प्रभु तो विभीषणको राज्य देने लङ्का आये हैं।

# लक्ष्मणकी प्रतिज्ञा

रांगं मारू

रघुपति ! जो न इंद्रजित मारों। तौ न होडँ चरननि को चेरों, जौ न प्रतिका पारों॥ यह दृढ़ बात जानिये प्रभु जू ! पर्काई वान निवारों। सपथ राम परताप तिहारे, खंड-खंड करि डारों॥ कुंमकरन, दस सीस वीस भुज, दानव-दलहि विदारों। तवे 'सूर' संघान सफल हों, रिपु को सीस उतारों॥

स्रदासजी कहते हैं—(युद्धके लिये जाते हुए लक्ष्मणजीने कहा—) ध्यदि में सेघनादको नमार दूँ, यदि मैं अपनी (उसे मारनेकी) प्रतिज्ञा न पूर्ण कर दूँ तो रघुनायजी! में आपके श्रीचरणोंका सेवक नहीं । प्रमो ! यह वात निश्चय मानिये कि मैं एक ही वाणते उसका काम तमाम कर दूँगा । श्रीराम ! आपके प्रतापकी शपथ ! उसे में दुकड़े-दुकड़े कर डाल्ँगा । कुम्भकर्णको, रावणके दस सिर और वीस सुजाओंको तथा राध्यससेनाको विदीर्ण कर दूँगा । भेरा धनुषपर वाण चढ़ाना तमी सफल होगा, जब शतुका मस्तक काट लँगा ।

# लक्ष्मणके द्वारा लङ्कापर आक्रमण

राग मारू

लखन दल संग ले लंक घेरी।
पृथी मइ पष्ट अरु अप्र आकास मप,
दिसि-विदिस कोड निर्ह जात हेरी॥
रीछ-लंगुर किलकारि लागे करन,
आन रधुनाथ की जाइ फेरी।
पाट गप दूटि, परी लृटि सब नगर मैं,
'सूर' दरवान कहाँ जाइ टेरी॥

श्रीलक्ष्मणजीने सेना साथ लेकर लङ्काको घेर लिया। (उनकी सेनाके चलनेसे इतनी घृलि उड़ी कि) पृथ्वी केवल छठवा माग रह गयी और (उड़ी हुई घृलिसे भर जानेके कारण) आकाश आठवाँ माग ही शेष रहा। दिशा-विदिशाओं में किसी ओर कुछ दिखायी नहीं पड़ता था। माछु और वानर किलकारी मारने लगे, उन्होंने श्रीरखनाथजीकी जय-घोषणा चारों ओर कर दी। सरदासजी कहते हैं कि द्वारपालोंने जाकर पुकारकर (रावणसे) कहा—'सब किवाड़ टूट गये हैं और पूरे नगरमें लूट मच गयी है।'

# मन्दोद्रीके वचन रावणके प्रति

राग मारू

रावन ! उठि निरिष्ट देखि, आजु लंक घेरी ।
कोटि जतन करि रिह, सिख मानी निर्ह मेरी ॥
गहगहात किलकिलात, अंधकार आयौ ।
रिव को रथ सूझत निर्ह, धरिन-गगन लायौ ॥
पौरि-पाट टूटि परे, भागे द्रवाना ।
लंका में सोर परवा, अजहुँ तें न जाना ॥
फोरि-फारि, तोरि-तारि, गगन होत गार्जे ।
'सुरदास' लंका पर चक्र-संख वाजें ॥

# 'पृथी भइ षष्ट अरु अष्ट आकास भए' इतना पद कृट माना जाता है। ज्यौतिषकी सांकेतिक संशाके अनुसार इस पदके इस अंशका अर्थ यों होगा— 'पृथ्वी-संशक राहु यह छठे स्थानमें ( कुण्डलीके शत्रुस्थानमें ) होकर शत्रु-विजय स्चित करने लगा और आकाशसंशक सूर्य आठवें स्थान ( आयुस्थान ) में स्थित होकर पूर्णीयु तथा सभी विध-विपत्तियोंका नाश स्चित करने लगा।'

ज्योतिषके नव यहोंके सांकेतिक नाम इस प्रकार है— बृहस्पति—जीव, शनि—अहंकार, चन्द्र—मन, बुध—बुद्धि, स्थै— आकारा, केतु—वायु, मङ्गल-अप्ति, शुक्र-जल, राहु—पृथ्वी।' स्रदासजी कहते हैं कि (मन्दोदरीने कहा—) 'रावण! उठकर देखी, आज लक्का घर ली गयी है। मैंने करोड़ों उपाय कर लिये; किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। गरजता और किलकारियाँ मारता वानरोंका दल अन्धकारकी माँति घिर आया है। वह पृथ्वी और आकाशमें इस प्रकार ला गया है कि स्र्यंका रथ (स्र्यंविम्व) भी दिखलायी नहीं पड़ता। द्वारोंके किवाड़ ट्वर गये हैं, द्वारपाल भाग गये हैं, सारी लक्कामें चिछाहर मची है और अब भी तुम्हें पता नहीं है ? (पृथ्वीपर) फोड़-फाड़, तोड़-ताड़ (विक्वंस) मची है और आकाशमें (मेघकी-सी) गर्जना हो रही है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो शक्कों समृह वज रहे हों।

[ १६0 ]

लंका फिरि गइ राम-दुहाई।
कहित मँदोदिर सुनि पिय रावन, तें कहा कुमित कमाई॥
दस मस्तक मेरे बीस भुजा हैं, सौ जोजन की खाई।
मेघनाद-से पुत्र महावल, कुंभकरन-से भाई॥
रहि-रहि अवला, बोल न वोले, उन की करित वड़ाई।
तीनि लोक तें पकरि मँगाऊँ, वे तपसी दोउ भाई॥
तुम्हें मारि महिरावन मारें, देहिं विभीषन राई।
पवन कौ पूत महावल जोधा, पल में लंक जराई॥
जनकसुता-पित हैं रघुवर-से, सँग लिसन-से भाई।
'स्रदास' प्रभु कौ जस प्रगठ्यों, देवनि वंदि छुड़ाई॥

मन्दोदरी कहती है—'प्यारे रावण सुनो ! तुमने यह कैसी खोटी बुद्धिका संग्रह किया है ? (देखों तो) लङ्कामें श्रीरामकी विजय-घोषणा हो गयी।' (तब रावणने कहा—) 'अरी स्त्री!चुप रह, वहुत वकवास न कर; त् वार-बार उनकी (श्रीरामकी) वड़ाई क्या करती है। मेरे दस मस्तक और वीस भुजाएँ हैं, समुद्र-जैसी सौ योजनकी खाईं (मेरे नगरके चारों ओर) है। मेघनाद-जैसा महाबळवान् पुत्र तथा कुम्मकर्ण-जैसा (अमितपराक्रमी) भाई है। उन दोनों तपखी भाइयोंको तो (यदि वे भाग भी गये तो) तीनों लोकोंमें (जहाँ कहीं भी वे जायँ, वहीं) से पकड़ मँगवाऊँगा। (तब मन्दोदरीने कहा—) वे तुम्हें मारकर अहिरावणको भी मारेंगे और विभीषणको राज्य देंगे। (उनके सेवकोंमें) पवनकुमार हनुमान्-जैसे महान् वळवान् योद्धा हैं, जिन्होंने पळभरमें लङ्का जळा दी। श्रीजनकनन्दिनीके पित तो श्रीरघुनाथजी-जैसे घूर हैं और उनके साथ ळक्ष्मण-जैसे (अपार-वळी) भाई हैं। स्रदासजी कहते हैं, प्रभुका यह सुयश तो देवताओंको बन्धनसे छुड़ाकर प्रकट (विख्यात) हुआ है। (देवताओंका कष्ट दूर करके प्रभु अपने सुयशका विस्तार करेंगे।)

## [ १६१ ]

मेघनाद् ब्रह्मा-चर पायो ।
आहुति अगिनि जिंवाइ सँतोषी, निकस्यो रथ वहु रतन बनायो ॥
आयुध घरें समस्त,कवच सजि,गरजि चढ़यौ,रन-भूमिहि आयौ।
मनौ मेघनायक रितु पावस, वान-वृष्टि करि सैन कँपायौ ॥
कीन्हों कोप कुँवर कौसलपित, पंथ अकास सायकिन छायौ ।
हँस-हँसि नाग-फाँस सर साँधत, वंधु-समैत वँधायौ ॥
नारद खामी कह्यौ निकट है, गरुड़ासन काहें विसरायौ ?
भयौ तोष दसरथ के सुत कों, सुनि नारद को ज्ञान लखायौ ॥
सुमिरन-ध्यान जानि के अपनौ, नाग-फाँस तें सैन छुड़ायौ ।
'सूर' विमान चढ़े सुरपुर सों, आनँद अभय-निसान वजायौ ॥

मेघनादने ब्रह्माजीसे (बहुत-से) वरदान पाये थे। उसने अग्निको आहुतियोंका भोजन देकर (हवन करके) संतुष्ट किया। (जिसके फलस्वरूप अग्निमेंसे) अनेक रह्तोंसे सुसज्जित रय प्रकट हुआ। (उस रयमें) सभी अस्ल-श्वास्त्र रखकर कवच पहनकर गर्जना करता हुआ वह आरूढ़ हुआ और युद्ध-CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri न्यूमिमें आया। मानो वर्षा ऋतुमें श्रेष्ठ मेघ वर्षा कर रहे हों। इस प्रकार वाणोंकी वर्षा करके ( उसने किपयोंकी ) सेनाको किप्पत ( भयभीत ) कर दिया। इससे श्रीकोसल्याजकुमारने भी क्रोध करके वाणोंके द्वारा आकाशके पूरे मार्गको टक दिया ( जिससे मेघनाद आकाशमें न जा सके। तव मेघनाद ) वार बार अदृहास करके नागपाश-युक्त वाणोंका आघात करने लगा। जिससे भाईके साथ श्रीराम वन्धनमें पड़ गये। ( उसी समय ) देवर्षि नारदजीने पास आकर ( अपने ) स्वामी ( श्रीराम ) से कहा— ( प्रमो ! ) आप अपने वाहन गरुड़को क्यों भूल गये हैं ? देवर्षि नारदके द्वारा सुझाया हुआ संकेत सुनकर श्रीदशरथराजकुमारको संतोष हुआ। ( उन्होंने गरुड़का चिन्तन किया। तुरंत ही गरुड़ने ) यह जानकर कि प्रभु मेरा ध्यानपूर्वक स्मरण कर रहे हैं ( वहाँ आकर ) पूरी सेनाको नागपाशसे छुड़ा दिया। सुरदासजी कहते हैं कि इससे आनन्दित होकर देवतालोग स्वर्गलोकसे ही विमानोंपर चढ़े अभय-दुन्दुभि वजाने लगे।

# कुम्भकर्ण-रावण-संवाद

राग मारू

[ १६२ ]

लंकपति अनुज सोवत जगायौ।
लंकपुर आइ रघुराइ डेरा दियौ,
तिया जाकी सिया में ले आयौ॥
तें बुरी बहुत कीन्ही, कहा तोहि कहीं,
छाँड़ि जस, जगत अपजस बढ़ायौ।
'स्र' अब डर न करि, जुद्ध को साज करि,

होइहै सोइ जो दई-भायौ॥

स्रदासजी कहते हैं कि (लङ्कामें) रावणने अपने छोटे माई कुम्भकर्णको सोतेरे जगाया और कहा—'जिनकी पत्नी जानकीको मैं हरूण

करके ले आया हूँ, उन रघुनाथने (सेनाके साथ) आकर लङ्कापुरीमें शिविर डाल दिया है।' (यह सुनकर कुम्भकर्ण वोला—) 'तुमने बहुत बुरा किया, (अब) तुम्हें क्या कहूँ ? वशको छोड़कर संसारमें तुमने अपना अपयश बढ़ा लिया; किंतु अब भय मत करो ! युद्धकी तैयारी करो । होगा तो बही, जो दैव (भाग्यनिर्माता) को स्वीकार है।'

### [ १६३ ]

लपन कहाँ, करवार सम्हारों। कुंमकरन अरु इंद्रजीत कों ट्रूक-ट्रूक करि डारों॥ महावली रावन जिहि वोलत, पल में सीस सँहारों। सब राच्छस रघुवीर-कृपा तें, एकहिं वान निवारों॥ इँसि-हँसि कहत विभीषन सों प्रभु, महावली रन भारौ। 'सूर' सुनत रावन उठि धायौ, क्रोध-अनल उर धारौ॥

लक्ष्मणजीने कहा— भें तलवार उठाता हूँ और कुम्मकर्ण तथा मेथनादको दुकड़े-दुकड़े किये देता हूँ। जित्र रावणको महान् बलवान् कहा जाता है, उसका मस्तक पलमरमें काट हूँगा। श्रीरघुनाथजीकी कृपासे एक ही बाणसे सभी राक्षसोंका में संहार कर डालूँगा। (उनके इस आवेशको शान्त करनेके लिये नरलीलाका संकेत करते हुए) प्रभु हँस-हँस-कर विभीषणसे कहने लगे— भहान् बलवान् राक्षस आ रहे हैं, अब भयंकर संग्राम होगा। सरदासजी कहते हैं— ( युद्धका समाचार ) सुनते ही हृदयमें कोधकी ज्वाला लिये स्वयं रावण भी ( युद्धके लिये ) उठ दौड़ा।

### -[ १६४ ]

रावन चस्यो गुमान-भरवी। श्रीरघुनाथ अनाथवंघु सौं, सनमुख खेत खरवी॥ कोप करवी रघुवीर घीर तव, लक्षिमन पाइ परवी। तुम्हरे तेज-प्रताप नाथ जू ! मैं कर धनुष धर्यो ॥ सारिय सहित अस वहु मारे, रावन क्रोध जर्यौ । इंद्रजीत लीन्ही तब सक्ती, देवनि हहा कर्यौ ॥ छूटी विज्जु-रासि वह मानो, ल्लामन वंधु पर्यौ । कहना करत 'सूर' कोसलपति, नैननि नीर झर्यौ ॥

रावण गर्वमं भरा युद्धके लिये चल पड़ा और अनायोंके सहायक श्रीरधुनायजीते उसने सम्मुख संग्राम प्रारम्भ कर दिया। पर (जर) धीर श्रीरधुनायजीने भी कोध किया (और युद्धके लिये प्रस्तुत हुए), तब श्रीलक्ष्मणजी उनके चरणोंपर गिरकर बोले—'स्वामी! आपके ही तेज और प्रतापसे मैंने हाथमें धनुष ले रखा है। (मेरे रहते आप युद्धका कष्ट न उठायें।' इतना कहकर) उन्होंने (रावणके) सारथिके साथ बहुत-से घोड़ोंको भी मार दिया, इससे रावण कोधसे जल उठा। तब मेधनादने (ब्रह्मासे प्राप्त अमोध) शक्ति उठायी, (जिसे देखकर) देवता हाहाकार करने लगे। वह शक्ति इस प्रकार छूटी, जैसे विजल्योंका समूह छूटपड़ा हो; (उसके लगते ही) भाई लक्ष्मण (मूर्चिछत होकर) गिर पड़े। स्रदासजी कहते हैं कि (भाईको मूर्चिछत देखकर) श्रीकोसलनाय ज्याकुल होकर विलाप करने लगे, उनके नेत्रोंसे अश्रु-प्रवाह चलने लगा।

[ १६५ ]

निरिष मुख राघव धरत न घीर।
भए अति अहन, विसाल कमल-दल-लोचन मोचतनीर॥
बारह वरप नींद् है साधी, तातें विकल सरीर।
बोलत नहीं मौन कहा साध्यो, विपति-वँटावन वीर॥
दसरथ-मरन, हरन सीता को, रन वैरिनि की भीर।
दूजी 'सूर' सुमित्रा-सुत बिन्न, कोन धरावे धीर?

सूरदासजी कहते हैं—भाईका मुख देखकर श्रीरघुनायजी धैर्य धारण नहीं कर पाते। उनके कमलदलके समान विशाल नेत्र ( शोकसे ) अत्यन्त ळाळ हो गये हैं और उनसे ऑस्की धारा चल रही है। (वे कहते हैं—) भाई! तुमने बारह वर्ष निद्रा न लेनेकी साधना की, क्या इससे तुम्हारा शरीर व्याकुल है ! मेरी विपत्तिको बँटानेवाले (विपत्तिके सहायक) प्यारे भाई! तुमने मौन क्यों ले रला है ! वोल्ते क्यों नहीं हो ! हाय ! पिता महाराज दशरयकी मृत्यु हो गयी, (वनसे) पत्नी जानकी चुरा ली गयी और यहाँ युद्धमें शत्रुओंका समूह एकत्र हो गया है; इन सवपर यह दूसरा ही महान् कष्ट आ गया। श्रीसुमित्राकुमारके विना मुझे कौन धैर्य दिला सकता है।

## [ १६६ ]

अव हों कौन की मुख हेरों?

रिपु-सैना-समूह-जल उमड़ थी, काहि संग लै फेरों?

दुख-समुद्र जिहि वार-पार निहं, तामें नाव चलाई।
केवट थक्यों, रही अधवीचिंह, कौन आपदा आई?
नाहीं भरत सन्नुधन सुंदर, जिन सों चित्त लगायी।
वीचिंह भई और-की-और, भयी सन्नु को भायी॥
मैं निज्ञ पान तजोंगी, सुनि किप,तजिहि जानकी सुनि कै।
हैंहै कहा विभीषन की गित, यहै सोच जिय गुनि कै॥
वार-वार सिर लै लिखमन की, निरिख गोद पर राखें।
'स्रदास' प्रभु दीन वचन यों, हनूमान सों भाषें॥

(विलाप करते हुए श्रीरघुनायजी कहते हैं—) अब मैं किसके मुखकी ओर देखूँ ? रात्रुओं की सेनाका समूह बाढ़के जलके समान उमझा आ रहा है, किसे साथ लेकर इसे लौटाऊँ ? दुःखके उस समुद्रमें मैंने अपनी नौका चलायी, जिसका कोई आर-पार (कूल-किनारा) नहीं था; किंतु मध्य प्रवाहमें ही केवट (मेरा सहायक लक्ष्मण) थक गया (मूर्च्छित हो गया) और मेरी नौका वहीं रह गयी (पार नहीं जा सकी)। यह कीन-सी (अकिल्पत) आपत्ति आ गयी ? न यहाँ मरतलाल हैं, न सुन्दर

CC-0 Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

कुमार शत्रुष्न हैं, जिनपर मैंने अपना चित्त टिकाया था (जिनपर मेरा भरोसा था)। यह तो बीचमें और-की-और (सोचे हुएसे उल्टी) ही बात हो गयी, शत्रुकी प्रिय बात हो गयी। किपवर हनुमान्! सुनो, मैं तो अपने प्राण त्याग दूँगा और इसका समाचार पाकर जानकी भी प्राण त्याग देंगी; किंतु (शरणागत) विभीषणकी क्या दशा होगी, यही विचार करके मेरे चित्तमें अत्यन्त चिन्ता हो रही है। सूरदासजी कहते हैं कि प्रभु बार-बार श्रीलश्रमणजीका मस्तक उठाकर देखते हैं और फिर गोदमें रख लेते हैं तथा हनुमान्जीसे इस प्रकार दीन-वाणी कह रहे हैं।

### [ १६७ ]

कहाँ गयौ मारुत-पुत्र कुमार।

है अनाथ रघुनाथ पुकारे, संकट-मित्र हमार॥

इतनी विपति भरत सुनि पायें, आयें साजि वरूथ।

कर गिह धनुष जगत कों जीतें, कितिक निसाचर जूथ॥

नाहिन और वियों कोड समरथ, जाहि पठायों दूत।

को अव है पौरुष दिखराये, विना पौन के पूत?

इतनों बचन स्रवन सुनि हर्ष्यों, फूल्यों अंग न मात॥

प्रभु-प्रताप रिपु के वल तोरत करत मुष्टिका-घात।

छै-छै चरन-रेनु निज प्रभु की, रिपु कें स्नोनित न्हात॥

अहो पुनीत मीत केसरि-सुत! तुम हितवंधु हमारे।

जिह्ना रोम-रोम-प्रति नाहीं, पौरुष गनों तुम्हारे॥

जहाँ-जहाँ जिहि काल सँमारे, तहँ-तहँ त्रास निवारे।

'सूर' सहाइ कियों वन विस के, वन-विपदा-दुख टारे॥

श्रीरघुनाथजी अनाथके समान होकर पुकारने लगे— 'विपत्तिके हमारे मित्र श्रीपवनपुत्र कुमार हनुमान् कहाँ चले गये ! मेरी इतनी विपत्तिका समाचार यदि भरत पा जायँ तो यहाँ सेना सजाकर तुरंत आ जायँ । (अकेले ही) वे हाथमें धनुष लेकर सारे संसारको जीत सकते हैं, यह राक्षसोंका दल तो किस गिनतीमें है। कोई दूसरा इस समय समर्थ नहीं है, जिसे दूत बनाकर (अयोध्या) मेजूँ। पवनकुमारके विना इस समय और कोन है जो अपना वल दिखला सके। अपने इतनी बात सुनकर हनुमान्ज़ी हर्षित हो उठे, आनन्दके मारे वे फूले नहीं समाते थे। प्रभुके प्रतापसे वार-वार घूँसे मारकर वे शत्रु-सेनाका विध्वंस करने लगे। वार-वार प्रभुकी चरण-रज लेकर मस्तकसे लगाने लगे और शत्रुके रक्तसे स्नान करने लगे (शत्रुदलका भयंकर विनाश करने लगे)। स्रद्रांसजी कहते हैं—- (अभुने कहा—) अहो केसरीनन्दन! तुम हमारे पत्रित्र मित्र हो। तुम हमारे हितकारी बन्धु हो। मेरे एक-एक रोममें जिह्वा नहीं है कि तुम्हारे पुरुषार्थका वर्णन कर सकूँ। जहाँ-जहाँ, जव-जब हमने तुम्हारा स्मरण किया, वहाँ-वहाँ तुमने हमारा भय दूर किया। वनमें निवास करके तुमने हमारी सहायताकी तथा वनकी विपत्तियों और दुःखको दूर किया।

# श्रीरामके प्रति हनुमान् जीकी प्रार्थना

राग मारू

[ १६८ ]

रघुपति ! मन संदेह न कीजै ।

मो देखत लिल्सन क्यों मिरहें, मोकों आज्ञा दीजै ॥
कहो तो सूरज उगन देउँ निहें, दिसि-दिसि वाढ़ें ताम ।
कहो तो गन समेत प्रसि खाऊँ, जमपुर जाइ न, राम !
कहो तो कालिह खंड-खंड किर, ट्रक-ट्रक किर काटों ।
कहो तो मृत्युहि मारि डारि के, खोदि पतालिह पाटों ॥
कहो तो चंद्रहि ले अकास तें, लिल्सन मुखि निचोरों ।
कहो तो पैठि सुधा के सागर, जल समस्त में घोरों ॥
श्रीरघुवर ! मोसो जन जाके, ताहि कहा सँकराई ?
'सूरदास' मिथ्या निह भावत, मोहि रघुनाथ-दुहाई ॥

स्रदातजी कहते हैं—( श्रीहनुमान्जी बोले—) (रघुनाथजी ! आप अपने मनमें कोई संदेह न करें । मेरे देखते-देखते श्रीलक्ष्मणलाल मर कैसे सकते हैं, आप मुझे आजा तो दें । आप कहें तो सूर्यको उदय ही न होने दूँ, जिससे प्रत्येक दिशामें अन्धकार बढ़ता रहे । अथवा श्रीराम ! आप आजा दें तो यमलोक जाकर यमराजको ही उनके दूर्तोंके साथ क्यों न खा लूँ । आप कहें तो (स्वयं) कालको काटकर उसके अत्यन्त छाटे-छोटे दुकड़े कर डालूँ, या आप आजा दें तो मृत्युको ही मार डालूँ और (पृथ्वीको पातालकक) खोदकर उससे पातालको पाट दूँ । आप कहें तो आकाशसे चन्द्रमाको छाकर लक्ष्मणजीके मुखमें निचोड़ दूँ, अथवा आपकी आजा हो तो पाताल जाकर अमृत ले आऊँ और उसे समुद्रके पूरे जलमें घोल दूँ । श्रीराघवजी ! मेरे-जैसा जिसका सेवक है, उसके लिये मला संकट कैसा ! श्रीरघुनायजी ! मुझे आपकी शपथ ! कोई वात में झूठी नहीं कह रहा हूँ ।'

[ १६९ ]

कह्यों तव हनुमत सीं रघुराई। दौनागिरि पर आहि सँजीवनि, वैद सुपेन वताई॥ तुरत जाइ छै आउ उहाँ तैं, विलँव न करि मो भाई! 'सूरदास' प्रभु-बचन सुनतहीं, हनुमत चल्यों अतुराई॥

तय श्रीरघुनाथजीने हनुमानजीसे कहा— दे द्य सुषेणने वताया है कि द्रोणगिरिपर संजीवनी जड़ी है। मेरे भाई! तुम विलम्ब मत करो, जाकर तुरंत उसे वहाँसे ले आओ।' स्रदासजी कहते हैं—प्रभुकी आज्ञा सुनकर हनुमान्जी शीव्रतापूर्वक चल पड़े।

[ १७० ]

दौनागिरि हनुमान सिधायौ। संजीविन को भेद न पायौ, तव सब सैल उठायौ॥ चितै रह्यौ तब भरत देखि के, अवधपुरी जब आयौ। मन मैं जानि उपद्रव भारी, बान अकास चलायौ॥ राम-राम यह कहत पवन-सुन, भरत निकट तव आयौ । पूछियो 'सूर', कोन है, कहिं तू, हनुमत नाम सुनायौ ॥

हनुमान् जी ट्रोणिगिरिपर पहुँचे; किंतु जब वे संजीवनीको पहचान न सके, तब पूरे पर्वतको ही उठा लाये । इस प्रकार (लीटते हुए) जब वे अयोध्याके ऊपर पहुँचे, तब उन्हें देखकर भरतजी आश्चर्यसे देखते रह गये और कोई बड़ा उत्पात (करनेवाला राक्षस) समझकर आकाशमें (उनको लक्ष्य करके) बाण मार दिया। धाम-राम यह कहते हुए श्रीपवनकुमार (गिर पड़े, तब) भरतजी उनके पात चले आये। सरदामजी कहते हैं कि भरतजीने उनसे पूला—धुम कौन हो ? बताओ तो' तब अपना नाम हनुमान् बताकर उन्होंने परिचय दिया।

## [ १७१ ]

कहाँ किप ! रघुपति काँ संरेस ।
कुसल वंधु लिछमन, वैदेही, श्रीपित सकल-नरेस ।
जिल्ला नुम कुसल नाथ की, सुनो भरत वलवीर ।
विल्ला-वदन, दुल भरे सिया कें, हैं जलिधि के तीर ॥
वन में वसत, निसाचर छल किर, हरी सिया मम मात ।
ता कारन लिछमन सर लाग्यो, भए राम विनु श्रात ॥
यह सुनि कौसिल्या सिर ढोरची, सविन पुहुमि तन जोयी ।
श्राहि-त्राहि किहें, पुत्र-पुत्र किहें, मातु सुमित्रा रोयी ॥
श्रम्य सुपुत्र पिता-पन राख्यों, धिन सुवध् कुल-लाज ।
सेवक धन्य अंत अवसर जो आवै प्रमु के काज ॥
पुनि धरि धीर कह्यों, धिन लिछमन, राम काज जो आवै ।
'सूर' जिये तो जग जस पाव, मिर सुरलोक सिधावै ॥

( भरतजीने पृष्ठा—) 'करिवर ! श्रीरघुनाथजीका समाचार बतळाओ ! सम्पूर्ण जगत्के राजा श्रीराववेन्द्र भाई लक्ष्मण तथा श्रीजानकी-

जीके साथ कुशलपूर्वक तो हैं ?' ( यह सुनकर हनुमान्जी बोले—) 'महान बलवान् तथा शूरवीर श्रीभरतजी ! आप प्रभुकी कुशल मत पूछें । जब प्रभु ( दण्डक ) वनमें निवास करते थे, तब राक्षस रावणने छल करके मेरी माता श्रीजानकीजीका हरण कर लिया; (अव) उन श्रीविदेहनन्दिनीके वियोगमें व्याकुल-शरीर अत्यन्त दुखी प्रभु समुद्र-िकनारे (लङ्कामें) हैं। इसी कारणसे ( रावणके साथ युद्ध छिड़ा है और संग्राममें ) लक्ष्मणजीको बाण लगा है, जिससे श्रीराम विना भाईके हो गये हैं। ' सूरदासजी कहते हैं कि इतना सुनते ही माता कौसल्याने सिर दुलका दिया ( मूर्च्छित हो गयीं ), सभी लोग ( शोकसे ) पृथ्वीकी ओर देखने लगे। 'त्राहि, त्राहि, हा पुत्र ! हा पुत्र !' कहकर माता सुमित्रा रुदन करने लगीं ( और वोलीं-) सुपुत्र ( श्रीराम ) धन्य हैं। जिन्होंने पिताके प्रण ( सत्य ) की रक्षा की और उत्तम पुत्रवधू (श्रीजानकी) भी धन्य हैं, जिन्होंने कुलकी लजा रखी। सेवक भी वही धन्य है, जो अन्तिम समय ( प्राण जाते-जाते ) भी प्रभुके काम आया। फिर धैर्य धारण करके वे कहने लगीं— ( मेरा पुत्र ) लक्ष्मण धन्य है, जो श्रीरामके काम आया। यदि वह जीवित रहा तो संसारमें यश पावेगा और मरकर ( निश्चित ही ) देवलोक जायगा। ( उसके लिये मुझे कोई खेद नहीं है।)

[ १७२ ]

धिन जननी, जो सुभटिह जावै।
भीर परें रिपु को दल दिल-मिल, कोतुक किर दिखरावै॥
कोसिल्या सों कहित सुमित्रा, जिन स्वामिनि दुख पावै।
लिखमन जिन हों भई सपूती, राम-काज जो आवै॥
जीवै तो सुख विलसे जग में, कीरित लोकिन गावै।
मरे तो मंडल भेदि भानु को, सुरपुर जाइ वसावै॥
लोह गहें लालच किर जिय को, औरो सुभट लजावै।
'सुरदास' प्रभु जीति सन्नु कों, कुसल-छेम घर आवे॥
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji), Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

स्रदावजी कहते हैं कि श्रीसुमित्राजी माता कौसल्यासे कहने लगीं— स्वामिनी! आप अपने चित्तमें दुखी न हों। वह माता तो धन्य है, जो ऐसे (शूर) पुत्रको उत्पन्न करती है। जो संकट पड़नेपर शत्रुसमृहको रौंदकर खेल सा करके दिखला दे। मैं तो लक्ष्मणको उत्पन्न करके पुत्रवती हो गयी यदि वह श्रीरामके काम आ जाय। यदि वह जीवित रहेगा तो संसारमें रहकर (संसारके) सुल मोगेगा और तीनों लोक उसकी कीर्तिका वर्णन करेंगे और कहीं मर गया तो सूर्यमण्डलका मेदन करके दिव्यलोकमें निवास करेगा। जो शस्त्र धारण करके भी प्राणोंका लोम करते हैं, वे तो (अपनी कायरतासे) दूसरे शूरोंको भी लजित करते हैं। (मैं तो अब इतना ही चाहती हूँ कि) श्रीरमुनाथ शत्रुको जीतकर कुशलपूर्वक घर लौट आयें।

## [ १७३]

सुनो किए, कौसिल्या की वात । इहिं पुर जिन आविहें मम वत्सल, विनु लिखमनु लघु भ्रात ॥ छाँड्यो राज-काज, माता-हित, तुव चरनिन चित लाइ। ताहि विमुख जीवन धिक रघुपति, किहयौ किए समुझाइ॥ लिखमन सहित कुसल वैदेही, आिन राज पुर कीजै। नातक 'सूर' सुमित्रा-सुत पर, वारि अपुनपौ दीजै॥

स्रदायजी कहते हैं— (माता कौसल्याने कहा—) 'किपवर ! तुम कौसल्याकी बात सुनो ! (श्रीरामसे कह देना ) मेरे वे पुत्र (हों तो ) विना छोटे भाई लक्ष्मणको साथ लिये इस नगरमें न आयें । हनुमान् ! यह समझाकर कह देना कि रघुनाथ ! जिसने आपके चरणोंमें चित्त लगाकर समस्त राज्य-कार्य (राज-सुख), माता तथा सभी वन्धुओंका त्याग कर दिया, उससे विमुख (उससे रहित) जीवनको धिक्कार है । (हो सके तो) लक्ष्मण और श्रीजानकीके साथ कुदालपूर्वक लौटकर इस नगरमें राज्य करो, अन्यथा श्रीसुमित्राकुमारपर अपने आपको न्योछावर कर दो।

### [ १७४ ]

विनती कहियो जाइ पवनसुत, तुम रघुपति के आगें।

यापुर जिन आवहु विनु लिख्यन, जननी-लाजिन-लागें।

मारुतसुतिह सँदेस सुमित्रा ऐसें किह समुझावै।
सेवक जूझि पर रन भीतर, ठाकुर तउ घर आवै।
जव तें तुम गवने कानन कीं, भरत भोग सव लाँड़े।

'स्रदास' प्रभु तुम्हरे दरस विनु, दुख-समूह उरगाड़े।

(माता कौतल्याने कहा—) प्यवनकुमार ! तुम जाकर श्रीरघुनाथके सम्मुल मेरी यह प्रार्थना सुना देना कि माताकी ल्लाको बचानेके लिये विना लक्ष्मणके वे इस नगरमें न आयं, स्रदासजी कहते हैं—तब माता सुमित्रा हनुमान्जीको इस प्रकार अपना संदेश देते हुए समझाने लगीं—प्सेवक युद्धमें प्राण दे दे, तब भी स्वामी (तो) घर छौटकर आता ही है। (इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। श्रीरामसे कहना—) जबसे तुम बनको गये हो, तभीसे भरतने भी सब सुलोपभोग छोड़ दिये हैं। हे रघुनाय ! तुम्हारे दर्शनके बिना अपने हृदयमें उन्होंने दुःखोंका समूह बसा लिया है (अत्यन्त दुःखित हैं, अतः लक्ष्मणकी चिन्ता छोड़कर कम-से-कम भरतपर दया करके तुमको तो छौट ही आना चाहिये)।

## [ १७५ ]

पवन-पुत्र वोल्यौ सितभाइ।
जाति सिराति राति वातिन मैं, सुनौ भरत! चित लाइ॥
श्रीरघुनाथ सँजीविन कारन, मोकौं इहाँ पठायौ।
भयौ अकाज, अर्धनिसि वीती, लिछमन-काज नसायौ॥
स्यौं परवत सर वैिंठ पवनसुत! हों प्रभु पै पहुँचाऊँ।
'स्र्रास' प्रभु-पाँवि मम सिर, इहिं बल भरत कहाऊँ॥

· ) it : :

(यह सब सुनकर) पवनकुमार शुद्ध भावसे बोर्च भगतजी ! चित्त लगाकर (ध्यानसे) आप मेरी बात सुनें । बातों-ही-बातों में रात्रि बीतती जा रही है। श्रीरघुनाथजीने संजीवनी जड़ी लेनेके लिये मुझे यहाँ भेजा था, उसमें विलम्ब हो गया; आधीरात बीत गयी, इससे लक्ष्मणजीका कार्य (उन्हें सचेत करनेका काम ) नष्ट हो गया (उनमें देर लगी —रात्रि बीत जानेपर यह कार्य नहीं हो सकेगा )।' स्रदामजी कहते हैं — (इतना सुनकर भरतजीने कहा —) 'पवनकुमार! तुम पर्वतके साथ मेरे बाणपर बैठ जाओं में तुम्हें प्रमुके पास पहुँचा दूँ। मेरे मस्तकपर प्रमुकी चरणपादुका है — इसीके बलसे में भरत (सबका भरण-पोपण करनेवाला) कहलाता हूँ (अतः तुम्हें इस पादुकाके प्रतापसे ही में बाणपर बैठाकर लक्का पहुँचा सकता हूँ )।'

रांग सारंग [ १७६ ]

हनूमान संजीविन ल्यायो ।

महाराज रघुवीर धीर कों हाथ जोरि सिर नायो ॥

परवत आनि धरखो सागर-तट, भरत-संहेस सुनायो ।

"सूर' सँजीविन दे लेखिमन कों मूर्खित फेरि जगायो ॥

स्रदानजी कहते हैं कि हनुनान्जी संजीवनी लेकर (लङ्का) आ गये। धैर्यशाली महाराज श्रीरघुनाथजीको हाथ जोड़कर उन्होंने मस्तक स्रुकाया। पर्वतको लाकर उन्होंने समुद्रके किनारे रल दिया और (प्रमुप्ते) भरतजीका समाचार सुनाया। किर लक्ष्मणजीको संजीवनीका सेवन कराके (उसे सुँचाकर) मूर्ज्ञित दशासे पुनः सचेत कर दिया।

राग माह

[ १७७ ]

श्रीमुख आपुन करत वड़ाई। तूँ कपि आज भरथ की ठाहर, जिहिं मिलि विपति वटाई॥ लिखमन हेत मूरि लै आयों, लाँघत अगनित घाटी। दसहूँ दिसा भयो हम कारन वौछाहर की टाटी ॥ तूँ सेवक, खामी तोही बल, तो तिज और न मेरै। निधरक भए, मिटी दुचिताई, सोवत पहरें तेरे॥ इतनों सुनत दौरि पद टेके अरु मन-हीं-मन फूल्यो। पिता मरन को दुःख हमारों तोही ते सब भूल्यो॥ जु कछु करीसु प्रताप तुम्हारें, हों को करिवे लायक। 'सूर' सेवकहि इती बड़ाई, तुम त्रिभुवन के नायक॥

स्रदासजी कहते हैं कि प्रभु स्वयं श्रीमुखसे ( हनुमान्जीकी ) प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं-किपश्रेष्ठ! आज तुम मेरे लिये भाई भरतके स्थानपर हो। जिन्होंने मिलकर (सहायता करके) मेरी विपत्ति वॅटा ली (कम कर दी )। लक्ष्मणके लिये अगणित घाटियों ( वनों, पर्वतों ) को लाँघते हुए तुम संजीवनी जड़ी ले आये। ( यही नहीं) ) हमारे लिये दसों दिशाओंमें तुम वर्षाकी बौछार रोकनेवाली टटिया (विपत्तिके निवारक ) वन गये। तुम सेवक हो और तुम्हारे बलसे ही हम स्वामी हैं; तुम्हें छोड़कर हमारा और कोई (सहायक) नहीं। (तुम्हारी रक्षामें) हमारा सारा खटका मिट गया है—निधड़क ( निश्चिन्त ) होकर सोते हैं।' इतना सुनते ही हनुमान्जीने दौड़कर ( प्रभुके ) चरणोंपर मस्तक रख दिया और मन-ही-मन प्रफुल्छित हो गये। (प्रभु कहते ही जारहे थे-) 'हनुमान् ! तुम्हारे कारण ही पिताकी मृत्युका सारा दुःख हमें भूल गया है।' ( अर्थात् तुम तो पिताके समान हमारे पालक हो । यह सुनकर हनुमान्जी वोले—) 'प्रभो ! मैंने जो कुछ भी किया, आपके प्रतापसे ही किया; (नहीं तो) मैं क्या करने योग्य हूँ। आप त्रिभवनके स्वामी होकर भी सेवकको इतनी वड़ाई देते हैं। (यह आपका उदार स्वभाव ही है।)

### श्रीराम-वचन

राग टोड़ी [१७८]

दूसरें कर वान न लेहों।
स्तिन सुग्रीव ! प्रतिक्षा मेरी, एकहि वान असुर सव हैहों॥
सिव-पूजा जिहिं भाँति करी है, सोइ पद्धति परतच्छ दिखेहों।
दैत्य प्रहारि पाप-फल-प्रेरित, सिर-माला सिव-सीस चढ़ेहों॥
मनौ तूल-गन परत अगिनि-मुख, जारि जड़िन जम-पंथ पठेहों।
करिहों नाहिं विलंब कछू अब, उठि रावन सन्मुख है धेहों॥
इमि दमि दुष्ट देव-दिज मोचन, लंक विभीषन, तुम कों देहों।
लिछिमन, सिया समैत 'सूर' किए, सब सुख सहित अजोध्या जैहों॥

स्रदातजी कहते हैं—( श्रीरघुनाथजीने कहा—) 'सुग्रीव! मेरी प्रतिज्ञा सुनो! में दुवारा हाथमें वाण नहीं लूँगा, एक ही वाणसे समस्त राक्षसोंका नाश कर दूँगा। जिस प्रकार ( रावणने ) शंकरजीकी पूजा ( मस्तक चढ़ाकर ) की है, वह पद्धित आज में प्रत्यक्ष कर दूँगा, पापके फलसे ( मरनेके लिये ) प्रेरित सभी राक्षसोंको मारकर उनके मस्तकोंकी माला शंकरजीको चढ़ाऊँगा। जैसे रूईकी ढेरियाँ अग्निकी लपटमें पड़ रही हों, इस प्रकार इन मूखों ( राक्षसों ) को भस्म करके यमलोक मेज दूँगा। अब में थोड़ी भी देर नहीं करूँगा, उटकर रावणके सामने दौड़ पड़ूँगा और इस प्रकार देवता तथा ब्राह्मणोंकी त्राप्त मिटानेके लिये ( ही ) दुष्टोंका दमन करके लक्काका राज्य विभीषणजी! आपको दे दूँगा। इस प्रकार लक्ष्मण और जानकी एवं समस्त किप दलके साथ सुखपूर्वक में अयोध्या लोटूँगा।'

### राम-रावण-युद्ध

राग मारू

[ १७९ ]

आज़ अति कोपे हैं रन राम। आह्रह विमाननि, देखत हैं संग्राम ॥ व्रह्मादिक धन-तन दिश्य कवच सजि करि, अह कर धारखी सारंग । सुचि कर सकल वान सूधे करि, कटि-तट कस्यौ निषंग ॥ सरपर तें आयो रथ सजि के, रघुपति भए सवार। काँपी भूमि, कहा अव हैहै, सुमिरत नाम मुरारि॥ छोभित सिंधु, सेप-सिर कंपित, पवन भयौ गति पंग। इंद्र हँस्यो, हर हिय विलखान्यो, जानि बचन को भंग ॥ घर-अंवर, दिसि-विदिसि, वढ़े अति सायक किरन समान। मानौ महाप्रलय के कारन, उदित उभय षट भान॥ धुजा-पताक-छत्र-रथ, चाप-चक्र-सिरत्रान। जूझत सुभट, जरत ज्यों दव द्रुम, विनु साखा विनु पान ॥ स्रोनित-छिछ उछिर आकासिंह, गज-वाजिनि-सिर लागि। मानौ निकरि तरनि-रंघनि ते, उपजी है अति आशि॥ परि कवंध भहराइ रथिन तें, उठत मनौ झर जागि। फिरत सुगाल सज्यों सब काटत, चलत सो सिर लै भागि ॥ रघुपति-रिस पावक प्रचंड अति, सीता-खास समीर। रावन-कुल अरु कुंभकरन वन सकल सुभट रनधीर ॥ भए भस, कछ बार न लागी, ज्यौं ज्वाला पट-चीर। 'सूरदास' प्रभु आपु-वाहुवल कियौ निमिष मैं कीर ॥

आज श्रीराम संग्राममें अत्यन्त ऋद हो गये हैं। ब्रह्मादि देवता विमानींपर चढकर यद्ध देख रहे हैं। प्रमने मेघके समान द्यामवर्ण शरीर-पर दिन्य कवच सजाया और (बायें) हाथमें धनुत लिया, पवित्र (दिहने ) हायसे वाणोंको सीधा करके तरकसको कमरमें बाँच लिया। देवपूरीसे ( अस्त्र-शस्त्रोंसे ) सुत्रज्ञित रथ आयाः उसपर श्रीरञ्जनायजी सवार हुए । ( प्रभुके चलनेसे ) पृथ्वी काँपने लगी; 'अब क्या होगा ?' ( भवसे यह सोचती ) श्रीहरिके नामका स्मरण करने छगी। समद्र क्षभित हो उठा, शेपनागका सिर काँपने लगा और वायुकी गति भी रुद्ध हो गयी। (अपने शत्रु रावणकी मृत्यु निकट जानकर प्रसन्नतासे ) देवराज इन्द्र हॅस पडे तथा अपने वचन (अमर होनेके वरदान) का भङ्ग होना निश्चित जानकर शंकरजीके हृदयमें दुःख हुआ । पृथ्वी और आकाशमें, दिशा-विदिशाओंमें किरणोंके समान असंख्य बाण फैल गये, मानो महाप्रलय करनेके लिये बारह सूर्य ( एक साथ ) उदित हो गये हों । ध्वजाएँ एवं पताकाएँ, छत्र, रथ, धनुष, पहिये तथा शिरस्त्राण ( मस्तकके रक्षक लौह कवच ) टूटने लगे; शूर इस प्रकार युद्धमें मरने लगे जैसे दावाग्नि लगनेपर ( वनके ) वृक्ष विना शाखा और पत्तेके होकर भस्म हो जाते हैं। रक्तकी फ़हारें आकाशमें उछलकर हाथियों और घोड़ोंके मस्तकपर इस प्रकार लगती (गिरती) हैं, मानो सर्वके छिद्रोंसे निकलकर भयङ्कर अग्नि चारों ओर उत्पन्न हो गयी ( फैल गयी ) है। रथोंसे लड़खड़ाकर मस्तकहीन घड़ गिरते हैं और फिर इस प्रकार उठ खड़े होते हैं मानो अग्निकी लपट भभक उठी हो। श्रुगाल ( सियार ) बूम रहे हैं, वे सजा हुआ ( सुसजित वीरोंके ) शव काटते हैं तथा उनके सिरको लेकर भाग जाते हैं। श्रीरघुनाथजीके क्रोधरूपी प्रचण्ड अग्निमें जो श्रीजानकीजीके शोकजन्य निःश्वासरूप वायुसे वढ गया था, रावण, कुम्मकर्ण तथा उनका रणधीर शूर राक्षसकुलरूपी वन भसा हो गया; उसे भसा होनेमें (उसी प्रकार) कुछ भी देर नहीं लगी, जैसे ज्वालामें वस्त्रोंके चिथड़े (तुरंत) जल जाते हैं। सुरदासजी कहते हैं कि प्रभुने एक क्षणमें अपने बाहुबलसे शत्रुधमूहको छिन्न-भिन्न कर दिया ।

राग कान्हरी
[ १८० ]

आजु अमर-मुनि-संतिन चाउ।
नृपति-मुकुट-मिन राम पलान्यो हतन कनकपुर-राउ॥
दिसि-दिसि दल उड़ि रही रेन, घनघोर निसानिन घाउ।
टूटत धुजा-पताक-छत्र-रथ खरग उड़ि रह्यो वाउ॥
अतिभट हैं कपि-भालु-निसाचर, भुवन चलत सु जुझाउ।
सूरदास संतत छवि वरनत, पटतर कों नहिं ठाँउ॥

आज देवताओं, मुनियों तथा सभी सत्पुरुषोंको वड़ी प्रसन्नता है।
भूपितिशिरोमणि श्रीरघुनाथजी स्वर्णपुरी लङ्काके राजा रावणको मारनेके
लिये चढ़ाई कर चुके हैं। सम्पूर्ण दिशाओंमें धूलिका समृह उड़ रहा है
और नगारोंपर जोरकी चोट पड़ रही है। ध्वजाएँ, पताकाएँ, छत्र और रथ
दूट रहे हैं, ( उड़ती धूलिके कारण ) वायु स्वर्गतक पहुँच रहा है।
वानर, भाछ और राक्षस भी अत्यन्त शूर हैं—पृथ्वीपर उनका बड़ा
विकट युद्ध चल रहा है। स्र्रासजी इस युद्धकी शोभाका वरावर वर्णन
करते हैं; किंतु इसकी तुलनाको कहीं स्थान नहीं है। ( यह तो
अतुलनीय संग्राम है।)

राग नट

देखियत जहाँ-तहाँ रघुवीर । धावत धरिन विचित्र वेग कर धनुष धरें धर धीर ॥ मंडल करत अनेक भाँति भ्रम ज्यों सत चक्र समीर । फटत विउह चतुरंग विहंग-विधि, सिंह न सकत भट भीर ॥ सर सँग उड़त पताक-छत्र-धुज, मनो पत्र वन जीर । परत कंपि मनु मूल-भंग है द्वम दिम असुर-सरीर ॥ विन रथ वाजि, महावत विन गज, सकल सघन तन तीर। डोलत उरत हरात वात वस, ज्यों रज-कंटक-चीर ॥ कहुँ कहुँ उठत कवंघ, कहूँ ते चलत पलाय अधीर। सोभित महा प्रचंड पवन वस, सारद घन विनु नीर ॥ सूने सदन किए सबहीं, जब हाकत हरये वीर। मनहुँ अधिक अकुलाय लटे तप हारी साधत सीर ॥ राजत रुचिर रुहिर कहुँ धिस, कहुँ सिर मुकता-मनि-हीर। मानौ वीज विखेरि 'सूर' निसि चले करिख किर कीर ॥

( युद्धमें स्फूर्तिके कारण ) जहाँ-तहाँ श्रीरघ्वीर दिखलायी पड़ते हैं। वे धैर्यपूर्वक हाथमें धनुष लिये पृथ्वीपर अद्भृत वेगसे दौड़ रहे हैं। अनेक प्रकारके पैंतरे इस प्रकार लेते हैं कि मानो पवनके सैकड़ों ववंडर घूम रहे हों । ( राक्षसोंकी ) चत्रिक्कणी सेना ( पैदल, घडसवार, गज और रथ-सेना ) के व्यूह इस प्रकार छिन्न-भिन्न होते हैं, जैसे पक्षियोंके दल भागकर विखर जाते हैं; वे सभी शूर (श्रीरामकी) मारको सह नहीं पाते । वाणोंके साथ ( कटकर ) झंडे, छत्र और पताका इस प्रकार उड़ती हैं मानो वनके सूखे पत्ते उड़ रहे हों । आहत असुरोंके शरीर इस प्रकार लड़खड़ाते हुए गिरते हैं, जैसे जड़से टूटे हुए वृक्ष काँपते हुए गिर रहे हों । घोड़े विना रथके और हाथी विना महावतके हो गये हैं, सभीके शरीर वाणोंसे भरपूर विंधे हुए हैं । भवभीत होकर वे इधर-से-उधर इस प्रकार हाहाकार करते भाग रहे हैं, जैसे आँधीमें पड़कर धूलि, काँटे और चिथड़े उड़ते हैं। कहीं-कहीं मस्तकहीन घड़ उठ खड़े होते हैं और कहीं वे भवसे घैर्यहीन होकर भाग खड़े होते हैं; वे ऐसे लगते हैं मानो अत्यन्त प्रचण्ड आँधीमें विवश शरद् ऋतुके विना जलके वादल उड़ रहे हों । वीरश्रेष्ठ ( श्रीरघुनायजी ) ने जब ळळकारकर भगाना प्रारम्भ किया, तब सभी ( राक्षसों ) ने भवन खाली कर दिये। (लङ्का ऐसी हो गयी ) मानो अत्यन्त व्याकल होकर शिथिल हए तपस्वी अब शीतलता-

की साधना करते शान्त पड़े हों। (तात्पर्य यह कि राक्षस सभी मारे गये।) सूरदासजी कहते हैं कि (युद्धभूमिमें) कहीं रक्तमें गड़े हुए तया कहीं मस्तकों में लगे मोती, मिण और ही रे ऐसे शोभित हो रहे हैं मानी (किसान) रात्रिमें खेत जोतकर, लकीरें डालकर और बीज बोकर बिखेरकर चला गया है। (रात्रिमें बीज बोनेके कारण कहीं-कहीं वे बीज उपर विखरे दीख रहे हैं।)

### रावण-उद्धार

राग मारू

[ १८२ ]

रघुपति अपनौ प्रन प्रतिपारचौ।

तोरयों कोपि प्रवल गढ़, रावन टूक-टूक करि डारयों ॥
कहुँ भुज, कहुँ घर, कहुँ सिर लोटत, मानो मद मतवारों।
मभकत, तरफत स्रोनित में तन, नाहीं परत निहारों ॥
छोरे और सकल सुख-सागर, वाँघि उद्घि जल खारों।
सुर-नर-मुनि सब सुजस बखानत, दुष्ट दसानन मारों ॥
डरपत बरुन-कुत्रेर-इंद्र-जम, महा सुभट पन घारों।
रह्यों मांस को पिंड, प्रान ले गयों वान अनियारों!
नव प्रह परे रहें पाटी तर, कूर्पाह काल उसारों।
सो रावन रघुनाथ छिनक में कियों गींघ को चारों!
सिर सँभारि ले गयों उमापति, रह्यों क्घिर को गारों।
दियों विभीषन राज 'सूर' प्रभु कियों सुरनि निस्तारों॥

श्रीरघुनायजीने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी । कोध करके लङ्काके प्रबल दुर्गको उन्होंने तोड़ दिया और रावणके टुकड़े-टुकड़े कर दिये । उसकी सुजाएँ कहीं, घड़ कहीं और मस्तक कहीं इस प्रकार छढ़क रहे हैं, मानो शराव पीकर मतवाला हुआ कोई छढ़क रहा हो। रक्तमें लथपथ उसका शारीर कभी फड़कता है, कभी तड़फड़ाता है, उसे देखा नहीं जाता । देवता, मनुष्य और मुनिगण प्रभुके सुयशका वर्णन कर रहे हैं कि खारे समुद्रको वाँधकर प्रभुने दुष्ट रावणको मार दिया, इस प्रकार अन्य सभी सुखोंके समुद्रोंको उन्मुक्त कर दिया ( सवको सुखी कर दिया )। जिससे वर्षण, कुवेर, इन्द्र और यमराजतक डरते रहते थे, जिसने महान् श्रूरमाकी उपाधि धारण कर रखी थी, वह ( रावण ) केवल मांसका लोथड़ा रह्र गया, तीक्षण वाण उसके प्राण ले गये। नवप्रहोंको जो पलंगके नीचे दवाये रखता था, कुएँमें जिसने कालको बंदी कर रखा था, श्रीरश्चनाथने उस रावणको एक क्षणमें गीधोंका आहार बना दिया। शंकरजी उसके मस्तकोंको सँमालकर (मुण्डमाला बनानेके लिये) ले गये, केवल रक्तका कीचड़ ( लङ्कामें ) बच रहा। स्रदासजी कहते हैं कि प्रभुने ( लङ्काका ) राज्य विभीषणको देकर देवताओंका उद्धार कर दिया।

## [ १८३]

रावन अपनौ कृत फल पायौ।

महाराज रघुपित सौं रूठो, कीयो जौ मन भायौ॥
कत लै जाइ जगत की जननी, हठ किर काल बुलायौ।
राजनीति दसरथ-सुत कीनी, अंगद दूत पठायौ॥
करी अनीति, हात सो लाग्यौ, विधना जोग वनायौ।
भगत-प्रतग्या राखी यातें चाहत जुग जगु गायौ॥
कोधे राम तर्वाह आरिस किर, कर सारंग चढ़ायौ।
कुल समेत अब 'स्रदास' प्रभु रिपु को नास करायौ॥

रावणने अपने कर्मका फल पाया। महाराज श्रीरघुनाथजीसे रूठकर (विमुख होकर) वह (संसारमें) मनमानी करता रहाः किंतु जगज्जननी (श्रीजानकी) का हरण करके उसने हठपूर्वक सृत्युको निमन्त्रण क्यों दिया? महाराज दशरथके कुमार श्रीरामने तो राजनीतिका पालन किया कि उसके पास ( संधिके लिये ) दूत बनाकर अङ्गदको भेजा, किंतु ( रावणने ) जैसी अनीति की थी, उसके हाथ वैसा ही ( फल भी ) लगा, भाग्यने ही सब संयोग एकत्र कर दिये । इसलिये ( श्रीरधुनाथजीने ) अपने भक्त ( अङ्गद) की प्रतिज्ञाकी रक्षा की, वे चाहते ही थे कि संसार युग-युगतक इस चिरतका गान करे । अमर्षपूर्वक तभी ( अङ्गदके विफल लीट आनेपर ही ) श्रीरामने कोध किया और हाथोंमें चढ़ा हुआ धनुष लिया । स्रदासजी कहते हैं कि उसी समय प्रभुने कुलसहित शतुके नाशका वानक बना दिया ।

[ 828]

करना करित मँदोदिर रानी। चौदह सहस सुंदरी उमहीं, उठै न कंत! महा अभिमानी॥ वार-वार वरज्यो, निहं मान्यों, जनक-सुता तें कत घर आनी। ये जगदीस ईस कमलापित, सीता तिय किर तें कत जानी॥ लीन्हें गोद विभीषन रोवत, कुल-कलंक ऐसी मित ठानी। चोरी करी, राजहूँ खोयों, अल्प मृत्यु तव आय तुलानी॥ कुंभकरन समुझाइ रहे पिच, दै सीता, मिलि सारँगपानी। 'सूर' सविन को कह्यों न मान्यों, त्यों खोई अपनी रजधानी॥

रानी मन्दोदरी विलाप कर रही हैं। चौदह सहस्र सुन्दरियाँ ( रावण-की पिलयाँ ) एकत्र हो गयी हैं। ( रानी मन्दोदरी कहती है—) भहा अभिमानी मेरे नाथ! अब उठते क्यों नहीं हो ? मैंने बार-बार रोका, पर तुम माने नहीं। भला, श्रीजनकनिद्नीको तुम घर क्यों ले आये? ये ( श्रीराम ) तो साक्षात् लक्ष्मीकान्त जगदीश्वर हैं; फिर तुमने श्रीसीताको साधारण नारी कैसे समझ लिया? विभीषण ( रावणकी देह ) गोदमें लिये रो रहे हैं— नुमने ऐसी दुर्बुद्धि अपनायी कि जो कुलके लिये कलङ्करूप वन गयी। चोरी की, राज्य भी खोया, (अधिक क्या कहा जाय, तुम्हारी) अकाल मृत्यु ही आकर ( मारनेके लिये ) तुल गयी थी। अन्यथा कुम्भकर्ण भी यह समझा-समझाकर हार गये कि श्रीजानकीजीको देकर श्रीरामसे संधि कर छो। यरदासजी कहते हैं कि आपने किसीका कहना नहीं माना, इसीसे अपनी राजधानी खो बैठे।

## सीता-मिलन

राग मारू [ १८५ ]

लिखमन सीता देखी जाइ।
अति क्रस, दीन, छीन-तन प्रभु विजु, नैननि नीर वहाइ॥
जामवंत-सुग्रीव-विभीषन करी दंडवत आइ।
आभूषन वहुमोल पटंवर, पिहरी मातु वनाइ॥
विजु रघुनाथ मोहि सब फीके, आक्षा मेटि न जाइ।
पुहुप-विमान बैटि बैदेही, त्रिजटा सब पिहराइ॥
देखत दरस राम मुख मोरखी, सिया परी मुरझाइ।
'स्रदास' सामी तिहु पुर के, जग-उपहास डराइ॥

लक्ष्मणजीने जाकर (अशोक-वाटिकामें ) श्रीजानकीजीका दर्शन किया । वे अत्यन्त दुर्वल, दीन तथा क्षीणशरीर हो रही थीं; प्रभुके वियोगमें नेशेंसे अशुधारा वहा रही थीं । (उसी समय ) जाम्बवान्, सुप्रीव और विभीषणने आकर उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया (और कहा—) 'माता! ये अत्यन्त मूल्यवान् आभृषण और पीताम्बर हैं, इन्हें मली प्रकार आप धारण कर लें ।' (श्रीजानकीजीने कहा—) 'श्रीरघुनाथजीके विना मुझे तो सब पीके (रसहीन) लगते हैं; किंतु उनकी आशा टाली नहीं जा सकती ।' त्रिजटाने सब (बस्त्र-आभृषण) उन्हें पहना दिये और श्रीवेदेही पुष्पक-विमानमें जा वैटीं; किंतु (पास आनेपर) उन्हें देखते ही श्रीरामने दूसरी ओर मुख फेर लिया, इससे श्रीजानकीजी मूर्च्छित होकर गिर पड़ीं। स्रदासजी कहते हैं कि तीनों लोकोंके

स्वामी होनेपर भी प्रभु जगत्के उपहाससे ( संसारके लोग हॅसी उड़ायेंगे) इससे ) डर रहे हैं ।

अग्नि-परीक्षा राग सोरट [ १८६ ]

लिखमन ! रचो हुतासन भाई ।
यह सुनि हनूमान दुख पायो, मोपै लख्यों न जाई ॥
आसन एक हुतासन वैठी, ज्यों कुंदन अबनाई ।
जैसे रिव इक पल घन भीतर विनु मास्त दुरि जाई ॥
लै उछंग उपसंग हुतासन, "निहकलंक रघुराई !"
लई विमान चढ़ाइ जानकी, कोटि मदन छिव छाई ॥
दसरथ कह्यों, देवहू भाष्यों, ज्योम विमान टिकाई ।
सिया राम लै चले अवध कों, 'स्रदास' विल जाई ॥

( तब श्रीजानकीजीने कहा—) भीया लक्ष्मण ! तुम ( मेरे लिये ) अग्नि प्रकट करो ( चिता बना दो ! )' यह मुनकर श्रीहनुमान्जीको बड़ा दुःख हुआ । ( वे बोले—) भुझसे तो यह देखा नहीं जायगा।' ( लक्ष्मणजीने चिता बनाकर अग्नि प्रकट कर दी, तब श्रीजानकीजी ) स्थिर आसन लगाकर अग्निमें ऐसे बैठ गयीं, मानो अरुणामा ( अंगारों ) की देरीमें स्वर्ण रखा हो । एक क्षणके लिये ऐसा लगा जैसे वायुरहित बादलोंमें सूर्य लिप गया हो । ( दूसरे ही क्षण ) साक्षात् अग्निदेव [ श्रीजानकीको ] गोदमें उठाये ( प्रकट होकर ) पास आये ( और बोले—) प्रवुनायजी ! ये निष्कलक्क हैं ।' ( उसी समय ) आकाशमें अपने विमानोंको स्थिर करके देवताओं तथा महाराज दशरथने भी यही बात कही । इससे ( श्रीरामने ) श्रीजानकीजीको ( अपने पास ) पुष्पक विमानपर वैठा लिया, ( श्रीजानकीके साथ ) उनकी शोमा करोड़ों कामदेवके समान हो गयी । इस प्रकार श्रीराम श्रीसीताजीको लेकर अयोध्याको चल पड़े, इस शोभापर सूरदास न्योछावर है ।

राग मारू [ १८७ ]

सुरपितिहि बोिल रघुर्वार बोले।
अमृत की वृष्टि रन-खेत ऊपर करो,
सुनत तिन अमिय-भंडार खोले॥
उठे कपि-भालु ततकाल जै-जै करत,
असुर भए मुक्त, रघुवर निहारे।
'सूर'प्रभुअगम महिमान कछु कहि परित,
सिद्ध-गंधर्व जै-जै उचारे॥

श्रीरघुनायजीने देवराज इन्द्रको बुलाकर कहा—'युद्धभूमिके ऊपर अमृतकी वर्षा कर दो!' यह मुनते ही उन्होंने अमृतका मंडार खोल दिया । श्रीरघुनायजीने देखा ( युद्धमें मारे गये) वानर और भालु 'जय-जय' करते हुए तत्काल उठ खड़े हुए; किंतु राक्षस मुक्त हो गये ये (इससे वे नहीं उठे)। स्रदासजी कहते हैं कि प्रमुकी महिमा अगम्य है, उसका कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सिद्ध-गन्धवीदि सब जयम्बनि कर रहे हैं।

राग सारंग

रघुपित रन जीति आए।
इहिं बिधि वेद विमल जस गाए॥
प्रथम बान पौसान प्रगटि प्रभु तिक तािंका नसाई।
प्रान सुध बुध सूपनला की नाक निपात सिलाई॥
लर दूपन त्रिसिरा मृग किप हित पंच कवल करवाई।
जलनिध जलमिव सींचि सुचित है अग्रिम रुचि उपजाई॥
जगु जानी रघुवीर धीर की असि ज्यौनार बनाई।
आदि मधु रहित छत्र निद्धते सिर सिव लडू चलाये॥

गज गुंझा रथ-चक्र कटक वर है घेवर समुदाए। फेनी फरी पूप पै दागन सुभा स्वाद सजि लाए॥ चतुरंगनि चहुँ भाँति सुभोजन अति आदर सूपाए। मन्द्र प्रिये पकवान पहली सकल सिलीमुख पाए॥ कदुक कोध सकराच्छ-अकंपन तिक्त प्रहस्त पटाए। कुंभकरन मिघनाद महोदर अमल धवल धिस धाए॥ किल कवाय अतिकाय अतिरथिन वहु व्यंजन मन भाए। विसरिक तिच्छ अवलोकि अपूरव निपुन सेप पुरसाए॥ खळ पटरस निकर कौसळ पति सायक सकळ जिंवाए। भ्राजित भात भूमि मुकताहल रिपु हति हार विथारे॥ वरिल वरी संघान अनेक मानि भूपन भरि उर फारे। मीन-वरन कर खंड पडौछा कटि करवाल कटारे॥ माँडे पापर पूरी पताका कवच देखत उठत उठत कवंध मनौ घृत वस सत फिरत उघारे॥ जोगिनि भूत विताल भयानक करत कुलाहल भारी। समिटे वृक गोमाय गिद्ध गन काक कंक ज्यों नारी॥ रही न एको साध स्वाद की खाटी-मीठी-खारी। स्रजान-सिरोमनि अंतर-प्रीति विचारी॥ रावन-रुहिर रसाल पछावरि परुसत सव सुखकारी। आए अँचवन देन देवगन अमृत-कलस कर झारी॥ जाहि सीचि सोई उठे सुद्ध त्यागीहिं सोई न्यारी। रामचंद्र-जस हर्षवंत है साद्र करि भिं भरोसा रघुपति छंका कंचन थारी। दई छाड़ि जिय जानि 'सूर' प्रभु विभीषन वारी॥

श्रीरघुनाथजी युद्ध-विजय करके आ गये। वेदोंने उनके निर्मल यशका इस प्रकार वर्णन किया है—( मानो श्रीरामका पूरा पराक्रम एक वृहत् भोज

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

हो)। पहले प्रभुने अग्निवाणके द्वारा अग्नि प्रकट करके उससे ताडुकाको लक्ष्य करके नष्ट कर दिया ( मानो यह अग्निमें आहुति दी )। फिर शूर्पणवाकी नाक काटकर उसे सुध-बुध टिकाने रखनेकी (मनमाना आचरण न करनेकी) शिक्षा दी, मानो यह प्राणोंका संयम किया । खर, दूषण, त्रिशिरा, मारीच और वालीको मारकर पञ्चमास करवाया ( भोजनके प्रारम्भमें पाँचों प्राणोंके नामसे 'स्वाहा' पूर्वक पाँच ग्रास खानेका नियम है, वह पूरा करवाया )। फिर जलसञ्चनके समान ( आचमन करनेके समान ) एकाम्र चित्तसे समुद्र-यन्थन करके (या समुद्रको वाणसे भयभीत करके) पहले भोजनकी रुचि उत्पन्न कर दी । फिर तो संसारने जान लिया कि धैर्यशाली श्रीरवनाथका भोजन इस प्रकार बनाया गया था—रतजटित जो (रावणका) छत्र था, मानो वही प्रथम ऐसा मस्तक था जो मधुरहित लड्डू हो। (उसे काटकर) शंकरजीको चढ़ा दिया। ( युद्धके ) हाथी ही (उस मोजनमें) गूँझा थे, रथोंका समृह जो उस श्रेष्ठ सेनामें था, वही धेवरोंकी ढेरी बना । (गैंड्के ) चमड़ेकी ढालें फेनी (मिठाईविशेष) थीं और (शस्त्रोंका) आवात करना ही पुए थे। ग्रुभ (सुन्दर) स्वादिष्टपदार्थ सजाये गयेथे। चतुरिङ्गणी सेना ही चारों प्रकारका (चर्व, चोष्य, लेह्य और पेय ) उत्तम भोजन था, जिसे भली प्रकार परोसा गया । इस प्रकार ] ( श्रीरामके ) सभी वाणोंने मानो अपने प्यारे पकवान पहली वार प्राप्त किया । (इस भोजनमें भी षटरस था, जिसमेंसे ) मानो कोधी मकराक्ष और अकम्पन आदि राक्षस कड़वे थे, प्रहस्त तिक्त रसके रूपमें भेजा गया; कुम्भकर्ण, मेघनाद, महोदर, जिनके दौड़नेसे पृथ्वी धँसती जाती थी, वे मानो निर्मल उज्ज्वल मधुर रस थे; अतिकाय आदि अतिरिथयोंको कपाय रसके रूपमें नाना प्रकारके व्यञ्जन बनाये गये थे और अत्यन्त तीक्ष्ण बाणों-रूपी अपूर्व भोजन करनेवाले अतिथियोंको देखकर प्रभुने परम निपुण लक्ष्मणजीद्वारा यह भोजन परसवाया था। इस प्रकार दृष्ट राक्षसोंरूपी षट्रस भोजन कराके श्रीरघुनाथजीने सभी वाणोंको तृप्त किया। (इस भोजनमें ) शत्रको मारकर जो उनके टूटे हुए हारोंके मोती पृथ्वीमें विखेर दिये हैं, वही मानो भात शोभित हो रहा है और शत्रुओंके हृदय विदीर्ण करके उनके जो अनेकों मणिमय आभूषण विछा दिये हैं, वे श्रेष्ठ बडियाँ

जान पड़ती हैं । तीक्ष्ण तलवारसे कटी भुजाओंके खण्ड ही मानो मछिलयोंके रंगके पड़ोंछा ( बेसनसे बना भोजनविशेष ) है। इसी प्रकार पताकाओं तथा कवचोंको पूड़ी तथा पापड़ बनाकर परोस दिया है। उठते हुए कवन्ध ( सिरहीन देह ) इस प्रकार दिखायी पड़ते हैं मानो ( अपनी रक्त-धाराके रूपमें ) बी परोसते हुए नंगे बूम रहे हों । योगिनियाँ, भृत, वेताल आदि वहाँ अत्यन्त भयंकर प्रचण्ड कोलाइल कर रहे हैं। भेड़िया, शृगाल, गीध, कौवे, काँक # आदिके समूह भोजन करनेवाले वनकर एकत्र हो गये हैं। खड़ा, मीठा, तीक्ष्ण आदि स्वाद लेनेकी एक भी इच्छा आज रह नहीं गयी ( सव पूरी हो गयी )। सुजानिशरोमणि श्रीजानकीनाथ इनके हृदयका प्रेम समझकर सबसे अन्तमें मानो रावणका रक्तरूपी सब सुख देने-वाला 'रसाल' ( भोजनविशेष ) परोसते हैं । अन्तमें देवगण हाथमें अमृतकी शारी लेकर आचमन कराने आये। जिसे उन्होंने सींचा, वे तो सचेत होकर उठ गये और जिन्हें छोड़ दिया। वे अलग ( मुक्त ) हो गये। वाणोंने श्रीरघुनायजीके विश्वासपर बड़ी प्रसन्नतासे उन श्रीरामचन्द्रजीके सुयशको ही आदरपूर्वक पानके बीड़ेके रूपमें स्वीकार किया। सूरदासजी कहते हैं कि प्रभुने विभीषणको अपने मनमें वारी ( वरई ) समझकर ( उनके लिये ) लङ्कारूपी सोनेकी थाली छोड़ दी।

# माताकी व्याकुलता

राग सारंग

[ १८९ ]

वैठी जननि करति सगुनौती। लिखमन-राम मिलैं अव मोकों, दोड अमोलक मोती॥ इतनी कहत, सुकाग उहाँ तें हरी डार उड़ि वैठ्यो। अंचल गाँठि दई, दुख भाज्यो, सुख जु आनि उर पैठ्यो॥

<sup>#</sup> काँकः सफेद रंगका चीलके आकारका पक्षी, जो उड़ता कम है तथा गाँवोंमें प्रायः गंदी वस्तुएँ एवं छोटे जीव खाता है।

जव छों हों जीवों जीवन भर, सदा नाम तव जिएहों। दिध-ओदन दौना भरि दैहों, अरु भाइनि में थिएहों॥ अब के जो परचौ किर पावों, अरु देखों भरि आँखि। 'स्र्दास' सौने के पानी महों चौंच अरु पाँखि॥

स्रदासजी कहते हैं कि (अयोध्या-राजमिन्दरमें ) बैठी हुई माता 
शकुन देख रही हैं (और सोचती हैं—) भेरे दोनों अमृल्य मोतीके 
समान श्रीराम और लक्ष्मण अय मुझे मिल जायँ।' इतना (उनके) कहते 
ही अभर्चक कौआ वहाँसे उड़कर हरी डालीपर जाकर बैठ गया। 
(यह देखकर माताने) अञ्चलमें गाँठ वाँध ली (कि यह शकुन सत्य हो)। 
उनका दुःख भाग गयाऔर हृदयमें आनन्दने प्रवेश किया। (वे वोलीं—) 
काग! जवतक में जीवित रहूँगी, जीवनभर सदा तेरे नामका स्मरण 
करूँगी। (प्रतिदिन) तुझे दोना भरके दही और भात दूँगी तथा तुझे 
अपने माइयोंमें स्थापित करूँगी (अपना भाई मानूँगी)। इस बार यदि 
इस शकुनको सत्य पा जाऊँ और नेत्र भरकर (राम-लक्ष्मणको) देख हूँ 
तो तुम्हारी चोंच और पाँखें सोनेके पानीसे मद्वा दूँगी।'

## अयोध्या-आगमन

राग वसंत

[ १९0 ]

राघव आवत हैं अवध आज । रिपु जीते, साघे देव-काज ॥
प्रभु कुसल बंधु-सीता समेत । जस सकल देस आनंद देत ॥
किप सोभित सुभट अनेक संग । ल्यों पूरन सिस सागर-तरंग ॥
सुग्रीव-विभीषन-जामवंत । अंगद-सुषेन-केदार संत ॥
नल-नील-द्विविद्-केसरि-गवच्छ। किप कहे कछुक, हैं वहुत लच्छ॥
जव कही पवन-सुत बंधु-वात । तव उठी सभा सव हरष गात ॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

ज्यों पावस रितु घन प्रथम घोर । जल-जीवक, दादर रटत मोर ॥ जव सुन्यों भरत पुर निकट भूप । तव रची नगर-रचना अनूप ॥ प्रति प्रति गृह तोरन ध्वजा-धूप । सजे सजल कलस अरु कदिल-यूप दिध-दूव-हरद, फल-फूल-पान । कर कनक-थार तिय करित गान सुनि भेरि-वेद-धुनि संख-नाद । सव निरखत पुलकित अतिप्रसाद ॥ देखत प्रभु की महिमा अपार । सव विसरि गएमन-बुधि-विकार ॥ जै-जैदसरथ-कुल-कमल-भान । जैकुमुद-जननि-सिस, प्रजा-प्रान ॥ जै दिवि भूतल सोभा समान । जै-जै-जै 'सूर' न सब्द आन ॥

शत्रुको जीतकर, देवताओंका कार्य पूरा करके, अपने सुयशसे सभी लोकोंको आनन्द देते हुए भाई (लक्ष्मणजी) और श्रीजानकीजीके साथ कुशलपूर्वक प्रभु श्रीरघुनाथजी आज अयोध्या आ रहे हैं । जैसे चन्द्रमाके पूर्ण होनेपर समुद्र-की तंरङ्गें उठती हैं, उसी प्रकार ( उत्साहमें भरे ) अनेक शूर कपि उनके साथ शोभा पा रहे हैं । सुग्रीवः विभीषणः जाम्त्रवान्। अङ्गदः, सुषेणः साधु केदार, नल, नील, द्विविद, केसरी, गवाक्ष-ये तो कुछ नाम गिनाये गये, किंतु वानर तो बहुत हैं —लाखों हैं। जब श्रीहनुमान्जीने (अयोध्या आकर भरतजीसे ) भाईके लौटनेका समाचार कहा, तव सम्पूर्ण राजसभा-के लोगोंका शरीर इस प्रकार हिर्पत हो उठा जैसे वर्षा-ऋतुमें वादलोंका प्रथम शब्द सुनकर जलमें जीवित रहनेवाले प्राणी हर्षित होते हैं, मेढक ध्विन करने लगते हैं और मयूर नाचने लगते हैं। जब भरतजीने सुना कि महाराज श्रीरामचन्द्र नगरके पास आ गये हैं, तब नगरकी अनुपम सजावट करायी । प्रत्येक घरमें द्वारपर तोरण बाँधे गये, झंडे उड़ने लगे, धूप दी गयी, कलश और केलेके खंभे सजाये गये। दही, दूव, हल्दी, फल, फूछ और पान स्वर्णके थालोंमें सजाकर हाथमें लिये नारियाँ मङ्गलगान करने लगीं। मेरियोंकी ध्वनिः वैदिक गान और शङ्कोंका शब्द सुनायी पड़ने लगा। सभी लोग अत्यन्त पुलिकत और प्रसन्न होकर प्रभुका आगमन देखने लगे । प्रभुकी अपार महिमा देखते ( स्मरण करते ) हुए सब लोग

मन और बुद्धिके विकार (समस्त संकल्प एवं विचार) भूल गये। 'महाराज दशरथके कुल्ल्पी कमलको विकसित करनेवाले सूर्यकी जय हो।' 'माता कौसल्याल्पी कुमुदिनीके चन्द्रमाकी जय हो।' 'प्रजाके प्राणधनकी जय हो!' 'भूमण्डल एवं स्वर्गके भी आभूषणरूप प्रभुकी जय हो!' सूरदासजी कहते हैं कि 'जय हो! जय हो! जय हो!' इस शब्दको छोड़कर दूसरा कोई शब्द उस समय (अयोध्यामें) या ही नहीं।

राग सारंग

[ १९१ ]

किपवर ! देखि अजोध्या आई । हंस-वंस को वास सदा यहाँ, भुजा उठाय दिखाई ॥ सुंदर सर, चौहटे चहुँ दिसि आरसमिन छिति छाई । मिन कंचन के हरिम मनोहर सर्यु नदी सुखदाई ॥ यह तिज मोहि अवर निहं भावै, सप्त लोक ठकुराई । परम विचित्र रम्य तीरथ धन वेद-पुरानन गाई ॥ यह पुर वसत प्रानहु ते प्यारे, तिन किर सुरित न जाई । 'सूरदास' रघुनाथ छपानिधि श्रीमुख करत वड़ाई ॥

(श्रीरघुनाथजीने) हाथ उठाकर दिखलाते हुए कहा— किपश्रेष्ठ (सुप्रीव)! देखो, अयोध्यापुरी आ गयी! यहाँपर सर्वदा श्रेष्ठ कुलके लोग निवास करते हैं। सुन्दर सरोवर हैं, चारों ओर चौराहे हैं और दर्पणके समान खच्छ पृथ्वी शोभित है। खण्के मणि-जटित भवन यहाँ वने हैं तथा (नगरके समीप) सुखदायी सरयू नदी है। इसे छोड़कर मुझे दूसरा कोई नगर या सातों लोकोंका स्वामित्व भी पसंद नहीं है। यह अत्यन्त विचित्र एवं रमणीय तीर्थ धन्य है, वेद और पुराण इसका वर्णन करते हैं। जो लोग इस नगरमें रहते हैं, वे मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, उनकी स्मृति मैं कभी नहीं भूलता। सरदासजी कहते हैं—कृपानिधान श्रीरघुनाथ-जी श्रीमुखसे इस प्रकार (अयोध्या) की बड़ाई करते हैं।

राग मारू [१९२]

हमारी जन्मभूमि यह गाउँ।
सुनहु सखा सुग्रीव-विभीषन ! अविन अजोध्या नाउँ॥
देखत वन-उपवन-सरिता-सर, परम मनोहर ठाउँ।
अपनी प्रकृति लिएँ वोलत हों, सुरपुर में न रहाउँ॥
ह्याँ के वासी अवलोकत हों, आनँद उर न समाउँ।
'सूरदास' जो विधि न सँकोचै, तो वैकुंठ न जाउँ॥

स्र्दासजी कहते हैं—( प्रभुने कहा—) 'सखा सुग्रीय और विभीषण! सुनो! पृथ्वीपर यह जो अयोध्या नामक नगर है, वही हमारी जन्मभूमि है। यहाँपर वन, उपवन, नदी और सरोवर दिखलायी पड़ रहे हैं; यह स्थान अत्यन्त सुन्दर है। मैं अपने स्वभावकी वात कहता हूँ कि स्वर्गमें भी मुझसे रहा नहीं जायगा (वह भी अयोध्या-जैसा सुखद मुझे नहीं लगता)। यहाँके निवासियोंको देखते ही मुझे इतना आनन्द होता है कि वह हृदयमें समाता नहीं। यदि मुझे ब्रह्माजी (संसारकी मर्यादाका ध्यान दिलाकर) संकोचमें न डालें तो मैं ( अयोध्या छोड़कर ) वैकुण्ट भी न जाऊँ।

#### [ १९३ ]

वे देखो रघुपित हैं आवत।
दूरिह तें दुतिया के सिस ज्यों, ज्योम विमान महा छवि छावत॥
सीय सिहत वर-बीर विराजत, अवलोकत आनंद बढ़ावत।
चारु चाप कर परस सरस सिर मुकुट घरे सोभा अति पावत॥
निकट नगर जिय जानि घँसे घर, जन्मभूमि की कथा चलावत।
ये मम अनुज परे दोड पाइनि, ऐसी विधि कहि-कहि समुझावत॥

ये विसष्ट कुल-इष्ट हमारे, पालागन किह सखिन सिखावत । ये खामी! सुत्रीव-विभीपन, भरतहु तें हमकों जिय भावत ॥ रिपु-जय, देव-काज, सुख-संपित सकल 'सूर' इनही तें पावत । ये अंगद-हनुमान कृपानिधि पुर पैठत जिन को जस गावत ॥

(अयोध्याके लोगोंने कहा—) 'वे देखो ! श्रीरघुनायजी आ रहे हैं । दूरसे ही वह द्वितीयाके चन्द्रमाके समान पुप्पक-विमान अत्यन्त शोमा दे रहा है । सीताजीके साथ श्रेष्ठ दोनों माई विराजमान हैं, देखनेमें आनन्दको वढ़ा रहे हैं । प्रमु हाथमें सुन्दर धनुष लिये हैं और भव्य मस्तकपर जटामुकुट धारण किये अत्यन्त शोभित हो रहे हैं ।' स्रदासजी कहते हैं कि जन्मभूमिकी चर्चा करते हुए मनमें नगरको पास आया समझकर (विमानको प्रमुने) पृथ्वीकी और उतारा और उतर पड़े, फिर इस प्रकार सबको यताते हुए समझाने (परिचय देने) लगे—'ये चरणोंमें पड़े दोनों मेरे छोटे माई (भरत और शत्रुच्न) हैं । ये हमारे कुलगुच महर्षि विसिष्ठ हैं ।' सखाओंको (प्रमुने महर्षिके) चरण-वन्दनकी शिक्षा दी (और महर्षिसे कहा—) 'प्रभो ! ये वानरराज सुग्रीव तया लङ्कापित विभीषण हैं । सुझे ये भरतसे भी अधिक प्रिय हैं । इन्हींके द्वारा शत्रुविजय, देवकार्यकी सिद्धि और सभी सुख-सम्पत्ति सुझे प्राप्त हुई। कुपानिधान प्रमु नगर-प्रवेशके समय (सर्वप्रथम) जिनका सुयश वर्णन करते हैं, वे ये युवराज अङ्गद और पवनकुमार हनुमान् हैं।'

राग विलावल [ १९४ ]

देखन कों मंदिर आनि चढ़ी।
रघुपति-पूरनचंद विलोकत, मनु पुर-जलधि-तरंग वढ़ी॥
प्रिय-द्रसन-प्यासी अति आतुर, निसि-वासर गुन-ग्राम रढ़ी।
रही न लोक-लाज मुख निरखत, सीस नाइ आसीस पढ़ी॥
भई देह जो खेह करम-वस, जनु तट गंगा अनल दढ़ी।
'सुरदास' प्रभु-दृष्टि सुधानिधि, मानौ फेरि वनाइ गढ़ी॥

(अवधपुरीकी नारियाँ) श्रीरामका दर्शन करनेके लिये भवनोंके (छन्जोंपर) चढ़ गयीं। (उनमें इतना आनन्दोत्साह था) मानो पूर्णचन्द्रमाके समान श्रीरघुनाथजीको देखकर नगररूपी समुद्रकी तरङ्गें बढ़ गयी हों। परम प्रिय श्रीरामके दर्शनोंकी वे प्यासी थीं। अत्यन्त आकुळ हो रही थीं। रात-दिन (चौदह वर्षतक) उन्हींके गुणगणका गान करती रही थीं। (अब उन श्रीरघुनाथके) श्रीमुखका दर्शन करते ही उनमें लोकळाज नहीं रह गयी (कोई हमें देखेगा—यह वे भूळ ही गयीं), मस्तक छुकाकर उन्होंने आशीवाद दिया। उनका शरीर जो दुर्भाग्यवश इस प्रकार मस्म हो गया था, मानो अग्निसे भस्म हुआ गङ्गाका किनारा हो। सूरदासजी कहते हैं कि प्रभुकी सुधामयी दृष्टिन मानो पड़ते ही उन्हें फिरसे सजाकर निर्मित कर दिया (प्रभुकी दृष्टि पड़ते ही उनमें नवजीवन आ गया)।

राग मारू [ १९५ ]

देखों किपराज ! भरत वे आए !

मम पाँवरी सीस पर जाके, कर-अँगुरी रघुनाथ वताए ॥
छीन सरीर वीर के विछुरें, राज-भोग चित तें विसराए ।
तप अह छघु-दीरघता, सेवा, स्वामि-धर्म सव जगिहं सिखाए ॥
पुहुप-विमान दूरिहीं छाँड़े, चपल चरन आवत प्रभु धाए ।
आनँद-मगन पगिन केकइ-सुत कनकदंड ज्यों गिरत उठाए ॥
भेंटत आँसू परे पीठि पर, विरह-अगिनि मनु जरत बुझाए ।
ऐसीहं मिले सुमित्रा-सुत कों, गदगद गिरा, नैन जल छाए ॥
जथाजोग भेंटे पुरवासी, गए सूल, सुख-सिंधु नहाए ।
सिया-राम-लिछमन मुख निरखत, 'सूरदास' के नैन सिराए ॥

श्रीरघुनाथजीने हाथकी अँगुलीसे निर्देश करते हुए बताया—'कपिराज सुग्रीव ! वह देखो ! जिनके मस्तकपर मेरी चरण-पाहुका है, वे भरतलालजी आ रहे हैं। मेरे भाईका शरीर मेरे वियोगमें क्रश हो गया है, सभी राजसुख-भोग इन्होंने मनसे विस्मृत ही कर दिया। तपस्या, बड़े भाईके प्रति छोटे भाईका व्यवहार, सेवा, स्वामीके प्रति सेवकका धर्म, इन सबकी इन्होंने (अपने आचरणसे) संसारको शिक्षा दी।' प्रभुने (यह कहते हुए) दूर ही पुष्पकविमान छोड़ दिया और अत्यन्त चञ्चल पदोंसे (वेगसे) दौड़ पड़े तथा आनन्दमग्न होकर स्वर्णदण्डके समान अपने चरणोंमें गिरते भरतको उठा लिया। मिलते हुए (प्रभुके) आँस् भरतजीकी पीठ-पर गिरने लगे, मानो विरहकी अग्निमें जलते हुए भरतकी ज्वाला प्रभुने बुझा दी। इसी प्रकार प्रभु सुमित्राकुमार शत्रुध्नजीसे मिले, उनकी वाणी गद्गद हो रही थी और नेत्रोंमें अश्रु भरे थे। सभी नगरवासियोंसे प्रभु यथायोग्य रीतिसे मिले, सबकी वेदना दूर हो गयी, मानो उन्होंने सुखके समुद्रमें स्नान कर लिया। श्रीजानकीजीके साथ श्रीराम तथा लक्ष्मणके मुखको देखकर सूरदासके नेत्र भी शीतल हो गये।

[ १९६ ]

मिनमय आसन आनि घरे।
द्धि-मधु-नीर कनक के कोपर आपुन भरत भरे॥
प्थम भरत वैठाइ वंधु कों, यह कि पाइ परे।
हों पावों प्रसु-पाइ-पखारन, रुचि किर सो पकरे॥
निज्ञ कर चरन पखारि प्रेम-रस आनँद-आँसु ढरे।
जनु सीतल सों तप्त सिलल दै, सुखित समोइ करे॥
परसत पानि चरन पावन, दुख अँग-अँग सकल हरे।
'सूर' सिहत आमोद चरन-जल लै कर सीस घरे॥

स्रदासजी कहते हैं कि भरतजीने मणिमय सिंहासन लाकर रखा और अपने हाथों दूध, मधु तथा जल स्वर्णपात्रोंमें भरा। फिर कुमार भरतने पहले बड़े भाईको (उस आसनपर) वैठाया और फिर यह कह करके चरण पकड़ लिया कि 'प्रभुके चरण-प्रक्षालनका अवसर मुझे मिलना चाहिये।' बड़े स्नेहसे उन्होंने चरण पकड़ रखा था। अपने हाथों उन श्रीचरणोंको धोते हुए प्रेममग्न होकर उनके आनन्दाश्र प्रवाहित होने लगे। मानो तप्त हृदयको जलके द्वारा सींचकर वे शीतल और सुखी कर रहे हों। प्रभुके पावन चरणोंको हाथोंसे स्पर्श करते हुए उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गका सम्पूर्ण दुःल दूर हो गया। फिर अत्यन्त आनन्दके साथ वह चरणोदक लेकर उन्होंने मस्तकपर धारण किया।

#### [ १९७ ]

अति सुख कौसिल्या उठि धाई।
उदित वदन मन मुदित सदन तें, आरित साजि सुमित्रा ल्याई॥
जनु सुरभी वन वसित वच्छ विनु, परवस पसुपित की वहराई।
चली साँझ समुहाइ स्रवत थन, उमँगि मिलन जननी दोड आई॥
दिध-फल-दूव कनक-कोपर भिर, साजत सौंज विचित्र वनाई।
अमी-वचन सुनि होत कुलाहल, देविन दिवि दुंदुभी वजाई॥
वरन-वरन पट परत पाँवड़े, वीथिनि सकल सुगंध सिंचाई।
पुलकित रोम, हरप-गद्गद खर, जुवितिन मंगल-गाथा गाई॥
निज मंदिर में आनि तिलक दें, दुज-गन मुदित असीस सुनाई।
सिया-सहितसुख वसौइहाँ तुम, 'स्र्रदास' नित उठि विल जाई॥

माता कौसल्या अत्यन्त आनन्दसे उठकर दौड़ पड़ीं, माता सुमित्रा प्रसन्नमन तथा प्रफुल्ल मुख हुई अपने भवनसे आरती सजाकर ले आर्यो । जैसे गायें पशुपालक द्वारा चरानेको ले जानेपर विवश होकर (दिनभर) वनमें बछड़ोंके विना रहती हैं, किंतु संध्या होते ही थनोंसे दूध टपकाती उत्साहपूर्वक दौड़ पड़ती हैं, उसी प्रकार दोनों माताएँ उमंगसे मिलने आर्यो । दहीं, फल, दूव आदि स्वर्णके पात्रोंमें भर-भरकर तथा और अनेक विचित्र वस्तुएँ एकत्र करके सजायी गर्यो । (नगरमें) अमृतके समान (श्रीरामके राज्याभिषेकका) संवाद सुनकर कोलाहल हो रहा है, देवताओंने

स्वर्गमं दुन्दुभियाँ (नगारे) वजाये। सभी गलियाँ सुगन्धित द्रव्यंति सींची गर्या। मार्गमें रंग-विरंगे वल्लांके पाँकड़े विलाये जा रहे हैं। जिनके रोम-रोम पुलकित हो रहे हैं और स्वर (आनन्दसे) गद्गद हो रहा है। ऐसी युवतियाँने मङ्गल-गान प्रारम्भ किया। राजभवनमें ले आकर श्रीरामको राजतिलक करके आनन्दित होकर विप्र-इन्दने आशीर्वाद दिया। सरदास-जी कहते हैं। प्रमो! आप श्रीजानकी जीके साथ यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। नित्य प्रात:काल उठकर में आपकी बलिहारी जाऊँ (आपका दर्शन प्राप्त करूँ)।

# राज-समाज-वर्णन रि१८ ो

विनती केहि विधि प्रभुहि छुनाऊँ।

महाराज रघुबीर धीर को समय न कवहूँ पाऊँ॥

जाम रहत जामिनि के बीतें तिहि औसर उठि धाऊँ।

सकुच होत सुकुमार नींद ते कैसें प्रभुहि जगाऊँ॥

दिनकर-किरन उदित ब्रह्मादिक रुद्रादिक इक ठाऊँ।

अगनित भीर अमर-सुनि-गन की, तिहि ते ठौर न पाऊँ॥

उठत सभा दिन मध्य सियापित, देखि भीर फिर आऊँ।

न्हात खात सुख करत साहिबी कैसें करि अनखाऊँ॥

रजनी-मुख आवत गुन गावत नारद-तुम्बरु नाऊँ।

तुमही कहौ रुपन हों रघुपित किहि विधि दुख समझाऊँ॥

पक उपाय करों कमलापित, कहौ तो कहि समझाऊँ॥

पतित-उधारन 'सूर' नाम प्रभु लिखि कागद पहुँचाऊँ॥

स्रदासजी कहते हैं कि में प्रभुको किस प्रकार अपनी प्रार्थना सुनाऊँ । धैर्यशाली महाराज श्रीरधुनाथजीको प्रार्थना सुनानेके लिये मुझे कभी समय ही (समुचित अवसर ही) नहीं मिलता । रात्रि जब बीतने

<sup>·</sup> CC-0. Syrami Armanand (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

ख्याती है और एक प्रहर रह जातो है। उस समय उठकर दौड़ता हूँ; किंतु वड़ा संकोच होता है कि प्रमु अत्यन्त सुकुमार हैं। फिर स्वामीको ( सेवक होकर ) निद्रासे कैसे जगाऊँ । सूर्यकी किरण निकलते ( वड़े सबेरे ) ही प्रसादि देवता। कद्रादि लोकपाल एकत्र हो जाते हैं। देवताओं और मुनिगणोंकी अपार भीड़ हो जाती है; इससे मुझे स्थान ही नहीं मिलता ( कि प्रमुत्तक जा सकूँ ) । श्रीसीतानाथ दोपहरको राजसभासे उठते हैं। ( राजसभामें तो ) भीड़ देखकर लोट आता हूँ और स्नान करते। भोजन करते। विश्राम करते तथा राजकाज करते समय प्रमुके प्रति में कैसे अप्रसन्न होऊँ ( कि व मुझे समय नहीं देते । ये तो आवश्यक कार्य ही हैं ) । संध्या होते ही देविध नारद तथा तुम्बर, आदि गुण-गान करते हुए आ जाते हैं । अतः हे रघुनाथजी ! आप ही वताइये कि में दुःली किस प्रकार ( कव ) आपको अपना दुःल वताऊँ । हे श्रीजानकीनाथ ! एक उपाय में कर सकता हूँ; यदि आप कहें तो वताकर समझा हूँ । हे प्रभो ! आपका नाम पतितोद्धारण है। अतः आपके पास प्रार्थनापत्र लिखकर भेज हूँ ।

राग मारू [ १९९ ]

अंतरजामी हो रघुवीर।
करुना-सिंधु अकाल-कलप-तरु, जानत जन की पीर॥
वालि-त्रास वन-वास विषम दुख व्यापत सकल सरीर।
सोइ सुत्रीव किप-कुलपित कीनो, मिटी महा रिपु-भीर॥
दसमुख दुसह कोध दावानल निज उस्वास समीर।
राख्यौतिहिं जुर जरत विभीषन सीचि सुरत सित नीर॥
सुनि-सुनि कथा प्रसिद्ध पुरातन जस जान्यो जुग जीर।
वहुरि नयों करि कियो 'सूर' प्रभु रामचंद्र रनधीर॥

स्रदासजी कहते हैं—हे रघुनाथजी ! आप तो अन्तर्यामी हैं, दयाके समुद्र हैं, बिना अवसर भी देनेवाले कल्पवृक्ष हैं तथा सेवककी पीड़ा समझने- वाले हैं (अतः आपसे प्रार्थना करनेकी आवश्यकता ही नहीं है)। जो वालीके भयसे वनमें रहते थे, दारुण दुःख जिनके शरीरमें पूर्णतः व्यात या, आपने उन्हीं सुप्रीवको वानरींका नरेश वना दिया और महान् शत्रुरूपी संकटको दूर कर दिया। रावणका असह्य कोध दावाग्निके समान या और (विभीषणका) अपना ही निःश्वास पवनके समान या ( रावणके कोधको आन्तरिक शोकसे और बढ़ाकर वे अनुभव करते थे)। इस ज्वरसे जलते हुए विभीषणको कृपारूपी निर्मल जलसे सिश्चित करके आपने बचा लिया। यह पुरातन विश्व आपकी सुप्रसिद्ध प्राचीन कथाएँ सुन-सुनकर आपके सुप्रशको जानता था; किंतु मेरे स्वामी रणधीर श्रीरामचन्द्रजी! आपने उस ( मुयश) को फिरसे नवीन बना दिया।

# स्र-सारावलीकी रामकथा भूमिका ि २०० ]

रावन, कुंभकरन असुराधिप, वढ़े सकल जग माँहिं। सबिहन लोकपाल उन जीते, कोऊ वाच्यों नाँहिं। सकल देव मिलि जाय पुकारे, चतुरानन के पास। लै सिव संग चले चतुरानन, छीर-सिंधु सुखवास। अस्तुति किर वहु भाँति जगाए, तव जागे निज नाथ। आज्ञा दई, जाय किप-कुल में, प्रगटौ सव सुर साथ। तब ब्रह्मा सबिहन सों भाष्यों, सोई सव सुर कीन्हों। सातों दीप जाय किप-कुल में, आय जन्म सुर लीन्हों। आपने अंस आप हिर प्रगटे, पुरुषोत्तम निज रूप। नारायन भुव-भार हरों है, अति आनंद सहए। वासुदेव, यों कहत वेद में, हैं पूरन अवतार। सेप सहस मुख रटत निरंतर, तऊ न पावत पार।

सहस वर्ष छौं ध्यान कियौ सिव, रामचरित सुख-सार। अवगाहन करि के सब देख्यों, तऊ न पायो पार ॥ विती समाधि, सती तव पूछची, कही मरम गुरु ईस ! काको ध्यान करत उर अंतर, को पूरन जगदीस? तव सिव कहेर राम अरु गोविंद, परम इष्ट इक मेरे। सहस वर्ष हों ध्यान करत हों, राम-कृष्ण सुख केरे ॥ तामें राम समाधि करी अव, सहस वर्ष हों वाम। अति आनंद मगन मेरौ मन, अँग-अँग पूरन काम ॥ दाया करि मोकों यह कहिये, अमर होहूँ जेहिं भाँति। मोहि नारदम्भिन तत्व बतायौ, तातें जिय अकुछाति ॥ तव महादेव कृपा करि कै, यह चरित कियौ विस्तार। सो ब्रह्मांड पुरान व्यास मुनि, कियौ वदन उचार ॥ मुनि वाल्मीकि कृपा सातौं ऋषि, राम-मंत्र फल पायौ। उलटौ नाम जपत अब बीत्यौ, पुनि उपदेस करायौ 🌬 रामचरित वरनन के कारन, वालमीकि-अवतार। तीनों लोक भए परिपृरन, रामचरित सुखसार ॥ सतकोटी रामायन कीनी, तऊ न छीन्हीं पार। कह्यों वसिष्ठ मुनि रामचंद्र सी रामायन-उचार ॥ कागभुसुंड गरुड़ सौं भाष्यो, राम चरित अवतार। सकल वेद अरु सास्त्र कहा। है, रामचंद्र-जस सार ॥ कछु संछेप 'सूर' अब वरनत, लघुमति दुरवल वाल। यह रसना पावन के कारन, मेटन भव-जंजाल ॥

राक्षसराज रावण और कुम्भकर्ण सम्पूर्ण विश्वमं प्रवल हो गये थे। उन्होंने सभी लोकपालोंको जीत लिया, कोई भी बचा नहीं। तब सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्माजीके पास पुकार करने गये। ब्रह्माजी (देवताओं

तथा ) शंकरजीको साथ छकर सुखिस्य भगवानुके निवास क्षीरसागरको चल पड़े। (वहाँ जाकर) अनेक प्रकारसे स्तुति करके उन्होंने प्रमुको जगायाः त्तव वे सबके स्वामी जगे और आज्ञा दी-प्सव देवता एक साथ जाकर -कपियोंके कुलमें प्रकट हों ।' तब ब्रह्माजीने यह बात सबसे कह दी और सभी देवताओंने वैसा ही किया । सातों द्वीपोंमें जितने वानरोंके कुछ थे, उनमें आकर देवताओंने जन्म लिया। अपने अंशोंके साथ खयं पुरुषोत्तम श्रीहरि भी अपने (वास्तविक) स्वरूपसे (पृथ्वीपर) प्रकट हुए । उन अत्यन्त आनन्दस्वरूप श्रीनारायणने पृथ्वीका भार दूर किया । वेदोंमें उन्हें बासुदेव कहा जाता है, वे पूर्णावतार हैं। शेवजी सहस्र मुखसे निरन्तर उनका वर्णन करते हैं, फिर भी ( उनके गुणोंका ) अन्त नहीं पाते । मुखके सार-रूप श्रीरामचरितका एक सहस्र वर्षतक शंकरजीने ध्यान किया। उसमें अवगाहन करके ( निमन्न होकर ) देखा; किंतु इतनेपर भी (उन्हें भी) उसका अन्त नहीं मिला। जब (शंकरजीकी) समाधि ट्रटी, तब स्तीजीने पृछा—'हे मेरे गुरु शंकरजी ! यह रहस्य आप वताइये कि आप अपने हृदयमें किसका ध्यान कर रहे थे। पूर्ण जगदीश्वर कौन है ? तव शंकरजीने कहा- 'श्रीराम और गोविन्द ! यही एक मेरे परम इष्टदेव हैं। में एक-एक सहस्र वर्षतक श्रीराम तथा श्रीकृष्णके आनन्द-स्वरूपका ही ध्यान करता हूँ । उसमेंसे देवि ! मैं अभी सहस्र वर्षतक श्रीरामके ध्यानमें समाधि लगाये था। इससे मेरा मन अत्यन्त आनन्दमें निमन्न है, मेरेअङ्ग-प्रत्यङ्गकी कामनाएँ पूर्ण हो गर्या ।' (सतीजीने कहा---) 'द्या करके मुझसे यह (श्रीरामचरित) कहिये जितसे में अमर हो जाऊँ। देवर्षि नारदने यह तत्त्व मुझे वतलाया है (कि श्रीराम-चरित सुननेसे अमरत्व प्राप्त होता है )। इसीलिये में हृदयसे उत्कण्ठित हो रही हूँ। तय श्रीशंकरजीने कृपा करके इस ( रामचरित ) का विस्तार ( से वर्णन ) किया । भगवान् व्यासने उसीका पृथ्वीपर पुराणोंमें अपने मुखसे वर्णन किया । सप्तर्षियोंकी कृपासे महर्षि वाल्मीकिने धाम यह मन्त्र कुलक्ष्ममें प्राप्त किया था। इस ( राम ) नामका उलटा जप करते हुए उन्होंने अपने सब पाप नष्ट कर दिये; फिर उन्होंने रामचरितका उपदेश किया। श्रीवास्मीिकजीका प्राकट्य ही श्रीरामचरितका वर्णनके लिये हुआ था। (उनके द्वारा वर्णन होनेपर) सुखके साररूप श्रीरामचरितसे तीनों लोक परिपूर्ण हो गये। सौ करोड़ (श्रीकोंवाली) रामायणका उन्होंने निर्माण किया; फिर भी उन्हें (श्रीरामचित्तका) अन्त नहीं मिला। फिर महर्षि वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीसे ही रामायणका वर्णन किया। श्रीरामावतारका चरित काकभुशुण्डिने गरुड़से वर्णन किया। सभी वेद और शास्त्रोंने कहा है कि श्रीरामचन्द्रजीका सुयश ही सबका साररूप है। इसिल्ये यह तुच्छ बुद्धिका दुर्बल बालक सूरदास अपनी जिह्वाको पवित्र करनेके लिये और संसारका जंजाल मिटानेके लिये संक्षितरूपसे कुछ रामचरितका वर्णन करता है।

#### राम-जन्म

#### [ २०१]

पुष्य नछत्र, नौमी जु परम दिन, लगन सुद्ध, सुभ वार । प्रगट भए द्सरथ-गृह, पूरन चतुर्च्यूह अवतार ॥ तीनों च्यूह संग ले प्रगटे, पुरुवोत्तम श्रीराम । संकर्षन-प्रद्युम्न, लच्छमन-भरत महासुख-धाम ॥ शत्रुच्निह अनिरुध कहियतु हैं, चतुर्च्यूह निज रूप । रामचंद्र प्रगटे जब गृह में, हरपे कौसल-भूप ॥ अति फूले द्सरथ मनहीं मन, कौसल्या सुख पायौ । सौमित्रा-केकइ-मन आनँद, यह सविहन सुत जायौ ॥ गुरु विस्तृ, नारद मुनि ज्ञानी, जन्मपत्रिका कीनी । रामचंद्र विख्यात नाम यह, सुर-मुनि की सुधि लीनी ॥ देत दान नृपराज दुजन की, सुरभी हेम अपार । सब सुंदरि मिलि मंगल गावत, कंचन-कलस दुवार ॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

आए देव और मुनिजन सब, दें असीस सुख भारी। अपने-अपने थाम चले सब, परम मोद रुचिकारी॥ मन बांछित फल सबहिन पाए, भयौ सबन आनंद्। बालरूप है के दसरथ-सुत, करत केलि खच्छंद्॥

पुष्य नक्षत्र था। पावन नवमी तिथि थी। शुद्ध लग्न (अभिजित् मुहूर्त ) था और ग्रुम दिन ( मङ्गलवार ) या, जब महाराज दशरथके धरमें चतुर्व्यूह-मूर्ति पूर्णावतार प्रकट हुए । पुरुषोत्तम श्रीराम अपने तीनों ब्यूह-स्वरूपोंके साथ प्रकट हुए। (चतुर्ब्यूहके) संकर्षण लक्ष्मण कहे जाते हैं, महान् सुखके धाम प्रद्युम्न भरत कहलाये और अनिरुद्धका नाम शत्रुचन पड़ा। ये चतुर्व्यूह परम प्रभुके अपने ही खरूप हैं। श्रीरामचन्द्र जब राजभवनमें प्रकट हुएः तव कोसळनरेश महाराज दशरथको अत्यन्त प्रसन्नता हुई, उनका चित्त प्रफुल्लित हो गया और श्रीकौसल्याजीको बढ़ा सुख मिछा। सुमित्राजी और कैकेयीजीके भी हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ; क्योंकि इन तीनों ही महारानियोंके पुत्र उत्पन्न हुए थे । ( रघुवंशके ) कुळगुरु महर्षि विसष्ट तथा परम ज्ञानी देविषं नारदजीने (राजकुमारोंकी) जन्मपत्रिका बनायी । ( उन्होंने बताया कि ध्वड़े कुमारका ) श्रीरामचन्द्र वह प्रसिद्ध नाम है। वस्तुतः तो इन्होंने देवता और मुनिगणोंकी सुधि ली है (देवता तथा मुनियोंके संकटको दूर करनेके लिये अवतार धारण किया है )। महाराज दशरथ ब्राह्मणोंको गाएँ तथा अपार स्वर्णराक्षि दान देने लगे। सव ( सौभाग्यवती ) सुन्दरियाँ एकत्र होकर मङ्गलगान करने लगीं। द्वारोंपर स्वर्णके कलश सजाये गये। सभी देवता तथा मुनिगण ( अयोध्या ) आये तथा अत्यन्त आनन्दसे (सवके लिये) परम प्रसन्नतादायी रुचिकर ( मनोवाञ्छित ) आशीर्वाद ( कुमारोंको ) देकर अपने-अपने घाम चले गये । सभीने मनोवाञ्छित फल प्राप्त किया । सभीको आनन्द हुआ । इस प्रकार चारों भाई महाराज दशरथके क्रमार बनकर वालरूपसे म्बच्छन्द वालकीडा करने लगे।

#### वाल-लीला

#### [ 305]

घुट्रचन चलत कनक-आँगन में, कौसल्या छिब देखत। नील नलिन तन पीत झँगुलिया, यन दामिनि-द्वति पेखत ॥ कवहुँक माखन छैकै खावत, खेल करत पुनि माँगत। मुख चुंवत, जननी समझावत, आय कंट पुनि लागत॥ कागभसंड दरस को आए, पाँच वर्ष लों देखे। अस्तति करी, आप वर पायौ, जनम सुफल करि लेखे ॥ किरपा करि निज धाम पठायो, अपनौ रूप दिखाय। बाके आस्त्रम कोड बसत है, माया लगत न ताय॥ प्रातकाल उठि जननि जगावत, उठौ मेरे वारे राम! उठि बैंठ, दत्वन लै आई, करी मुखारी स्थाम॥ चारों भ्रात मिल करत कलेऊ, मधु-मेबा-पकवान। जल-आचमन, आरती करि कै, फिर कीन्हों अस्तान॥ करत संगार चार भइया मिलि, सोभा वरिन न जाई। चित्र-विचित्र सुभग चौतनियाँ, इंद्रधनुष-छवि छाई॥ अलकाविल मुक्ताविल गूँथी, डोर सुरंग विराजै। मनहुँ सुरसरी धार सरसुती, जमुना मध्य विराजै॥ तिलक भाल पर परम मनोहर, गोरोचन को दीनो। मानौ तीन लोक की सोभा, अधिक उदय सो कीनौ ॥ खंजन नैन बीच नासा-पुट, राजत यह अनुहार। खंजन जुग मनों लरत लराई, कीर बुझावत नासा के वेसर में मोती, वरन विराजत मनौ जीव सनि सुक एक है, वाढ़े रवि कें

कंडल ललित क्षोल बिराजत, झलकत आभा गंड। इंदीवर पर मनो देखियत, रवि की किरन प्रचंड ॥ अरुन अधर दमकत दसनाविल, चारु चिवुक सुसक्यान । अति अनुराग सुधाकर सींचत, दाडिम-वीज समान ॥ कंडसिरी विच पदिक विराजत, वहु मनि-मुका-हार। दिहनावर्त देत भ्रव तारे, सकल नखत वहु वार ॥ रतन-जिंदत कंकन वाजूवँद, नगन मुद्रिका सोहै। डार-डार मनु मदन विटप तरु, देखि-देखि मन मोहै ॥ कटि किंकिन-रुनझुन सुनि तन की हंस करत किलकारी। नूप्र-धुनि पग लाल पन्हैयाँ, उपमा कौन विचारी॥ भूषन-वसन आदि सव रचि-रचि, माता लाड़ लड़ावै। रामचंद्र की देख माधुरी, दरपन देख दिखावै॥ निज प्रतिविंव विलोकि मुकुर मैं, हँसत राम सुखरास। तैसइ लिछमन, भरत, सत्रुहन, खेलत डोलत पास॥ दसरथ राय न्हाय भोजन कों बैठे अपने धाम। लाओं वेगि राम-लिखमन कों, सुनि आए सुखधाम॥ वैठे सँग वावा के चारों, भैया जैंबन लागे। दसरथ राय आपु जैंबत हैं, अति आनँद अनुरागे॥ लघु-लघु ग्रास राम मुख मेलत, आपु पिता-मुख मेलत। वाल-केलि कौ विसद परम सुख, सुख-समुद्र नृप झेलत॥ दार, भात, घृत, कड़ी सछौनी, अरु नाना पकवान। आरोगत नृप चार पुत्र मिलि, अति आनंद-निधान ॥ अचवन करि, पुनि जल अचवायौ, जब नृप बीरा लीनौ। राम-लखन अरु भरत-सन्नहन, सर्वाहन अचवन कीनौ॥ बीरा खाय चले खेलन कीं. मिलि के चारों वीर। सखा संग सव मिले वरावर, आए सरजू तीर ॥ तीर चलावत, सिप्य सिखावत, धर निसान दिखरावत। कबहुँक सधे अख चढ़ि आपुन, नाना भाँति नचावत ॥ कबहुँक चार भ्रात मिलि अगिया जात परम सुख पावत । हरिन आदि वहु जंतु किए वध, निज सुरलोक पठावत ॥ यहि विधि वन-उपवन वहु ऋीड़ा करी राम सुखदाई। वालमीकि मुनि कही कृपा कर, कछु इक 'सूर' जो गाई ॥ भई साँझ जननी टेरत है, कहाँ गए चारों भाई। भूख लगी हैहै लालन कों, लाओ वेगि बुलाई॥ इतने माँझि चार भैया मिलि, आए अपने धाम। मुख चुंवत, आरती उतारत, कौसल्या अभिराम ॥ सौमित्रा-केकइ सुख पावत, वहुविधि छाड़ छड़ावत । मधु-मेवा-पकवान-मिठाई, अपने हाथ जेंवावत ॥ चारों भातनि स्नमित जानि कै, जननी तब पौढ़ाए। चापत चरन जननि अप-अपनी, कछुक मधुर खर गाए ॥ आई नींद, राम सुख पायी, दिन की स्नम विसरायी। जागे भोर, दौरि जननी ने अपने कंठ लगायौ॥

(श्रीराम) स्वर्णके आँगनमें घुटनोंके वल चलने लगे। माता कौसल्या उनकी शोमा देख रही हैं। नीले कमलके समान श्रारीरपर पीली झँगुली (बालकोंका झीना कुर्ता) ऐसी शोमा देती है जैसे वादलोंमें विजलीकी चमक दिखायी पड़ती हो। कभी मक्खन लेकर खाते हैं, कभी खेल करते हुए फिर माँगते हैं। माता उनके ग्रुखका चुम्बन करती हैं, समझाती हैं (कि गोरस बिखेरना नहीं चाहिये)। फिर आकर माताके गलेसे लग जाते हैं। श्रीकाकमुशुण्डिजी (इस बालक्ष्मका) दर्शन करने आमे और पाँच

वर्षतक ( वाल-लीला ) देखते रहे । उन्होंने ( प्रभुकी ) स्तुति की और स्वयं वरदान प्राप्त किया । इससे अपने जीवनको सफल माना । कपा करके ( प्रभुने ) उन्हें अपने दिव्यधाममें भेज दिया तथा अपने ( ऐश्वर्यमय ) रूपका दर्शन कराया । जो कोई उन (काकभुशुण्डिजी) के आश्रममें निवास करता है, उसपर मायाका प्रभाव नहीं पड़ता। प्रातःकाल माता जगाती हैं--भरे वन्चे श्रीराम ! उठो ! जब वे उठकर बैठ जाते हैं, तब माता दातौन ले आती हैं, वे स्थाम-बदन प्रभु दातौन करते हैं। फिर चारों भाई एकत्र होकर शहद, मेवे तथा नाना प्रकारके पकालोंका कलेऊ करके जलसे आचमन करते हैं। (माताएँ) उनकी (मङ्गल-) आरती करती हैं। फिर वे स्नान करते हैं। चारों भाई एक साथ ही शृङ्कार करते हैं। उस समयकी शोभाका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। अनेक रंगोंकी सुन्दर चौकोनी टोपियाँ उनके मस्तकपर इन्द्रधनुषके समान शोभा देती हैं। सुन्दर रङ्ग-वाली डोरियोंमें सजी हुई मोतियोंकी लड़ियाँ अलकोंमें गूँथी गयी हैं; वे ऐसी लगती हैं मानो सरस्वती और यमुनाकी धाराओं के मध्य ( प्रयागके त्रिवेणी-सङ्गम-पर ) गङ्गाकी धारा शोभा दे रही हो। ललाटपर गोरोचनका परम मनोहर तिलक लगा है। मानो उसने त्रिभुवनकी शोभाको और अधिक वढा दिया है। खञ्जनके समान ( चपल एवं कजरारे ) दोनों नेत्रोंके मध्यमें नासिका ऐसी शोभित है मानो दो खज्जन पक्षी लड़ाई कर रहे हों और उनकी वह लड़ाई दर करनेके लिये उन्हें समझाने उनके बीचमें आकर एक तोता बैट गया है । नासिकाके वेसरमें चार रङ्गके मोती ( मणि ) शोभा दे रहे हैं; वे ऐसे लगते हैं जैसे ( पुखराजरूप पीले ) बृहस्पति: ( नीलमरूप नीले ) शनि तथा ( मुक्तारूप उज्ज्वल ) गुक्र एकत्र होकर हीरेके रूपमें प्रकाशित ) सूर्यके द्वारपर आ गये हैं। सुन्दर कुण्डल कपोलोंपर शोभा दे रहे हैं और उनकी ज्योति गण्डस्थल (कर्णपल्लीके नीचे ) झलमलाती है; वह ऐसी लगती है मानो कमलके ऊपर सूर्यकी तीक्ष्ण किरणें पड रही हों। ओष्ठ लाल-लाल हैं, मुसकराते समय सुन्दर ठुड़ी और दन्तपंक्ति इस प्रकार दमक उठती है मानो एक समान बोये अनारके

बीजोंको चन्द्रमा अत्यन्त प्रेमसे अमृतसे तींच रहा हो । कठलेके मध्य हीरा तथा अनेक मिणयों एवं मोतियोंके हार इस प्रकार शोमित हो रहे हैं मानो सभी नक्षत्र-मण्डल ध्रुवताराकी अनेक बार प्रदक्षिणा कर रहे हैं। (करमें) रत्नजटित कङ्गणः ( मुजामें ) वाजूबंद और (अँगुलियोंमें ) मणिजटित अँगृठियाँ इस प्रकार सजी हैं मानो कामदेवरूपी वृक्षकी बड़ी-छोटी सभी शालाएँ हों । इस छटाको देख-देखकर मन मोहित होता है। शरीरके मध्यभाग कटिकी करधनीका रुनझन-शब्द सुनकर ( दूसरे इंसकी ध्वनिके भ्रमसे ) इंस कृदने लगते हैं। चरणोंमें नूपुरका शब्द होता है और लाल रंगकी जूतियाँ हैं-इनकी उपमा भला, कौन सोच सकता है । माता सब बस्नाभृषणोंसे शृङ्गार करके प्यार करती है तथा श्रीरामचन्द्रकी रूप-माधुरी देखकर फिर उसे दर्पणमें देखती है और उन्हें भी ( दर्पण ) दिखळाती है । सुखनिधान श्रीराम दर्पणमें अपना प्रतिविम्य देखकर हँस देते हैं । उनकी भाँति ही सजे हुए छक्ष्मण, भरत तथा शत्रुष्त भी उनके आसपास ही खेळते हुए घूमते हैं । महाराज दशरथ स्नान करके अपने भवनमें जब भोजन करने बैठे (तब बोळे-) 'श्रीराम-लक्ष्मण-को शीव यहाँ ले आओ ।' ( पिताकी वात ) सुनकर सुखधाम चारों भाई आ गये और पिताके साथ बैठकर भोजन करने लगे। महाराज दशरथ स्वयं भोजन करते हैं तथा अत्यन्त आनन्दसे प्रेमपूर्वक छोटे-छोटे ग्रास श्रीरामके मुखमें डालते हैं। श्रीराम भी पिताके मुखमें ग्रास देते हैं। यह वाल-कीडाका निर्मल परमानन्द सुख-समुद्र महाराज दशरथ प्राप्त कर रहे हैं। महाराज अपने अत्यन्त आनन्दनिधान चारों पुत्रोंके साथ घृतयुक्त दाल-भात, सुन्दर कढ़ी तथा नाना प्रकारके पकवानोंको आरोगते (भोजन करते) हैं। स्वयं आचमन करके कुमारोंको भी आचमन कराया । जब महाराजने पानका वीड़ा छे लिया। तब श्रीराम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुव्न सभीने खयं फिरसे आचमन किया और फिर चारों भाई पानके बीड़े खाकर एक साथ खेळने चले। वरावरीकी अवस्थावाले सभी सखा आकर साथ मिल गये, फिर सब सरयु-किनारे आये। ( वहाँ ) वाण चलाते हैं। ( वाण-विद्या सीखनेवाटे छोटे बालक-

रूपी ) शिष्योंको शिक्षा देते हैं, निशान रखकर ( उसका वेध ) दिखलाते हैं। कभी खयं शिक्षित घोडेपर चढकर उसे अनेक प्रकारसे नचाते हैं। कभी चारों भाई एक साथ आखेटके लिये जाकर अत्यन्त आनन्द पाते हैं। वहाँ मृग तथा अनेक प्रकारके वहत-से वन्य पशुओंको मारकर उन्हें अपने वैकुण्ठ-धाम भेज देते हैं। इस प्रकार श्रीरामने वनों तथा उपवनोंमें बहुत सुखदायक कीडा की । कुपा करके महर्षि वाल्मीकिने उनका वर्णन किया है। उसमेंसे कुछ योडीका गान सरदास कर रहा है। सायंकाल होनेपर माताएँ पुकारने लगती हैं—'चारों भाई कहाँ गये ? हमारे लालोंको भख लगी होगी ! उन्हें शीव बुला लाओ ।' इसी वीच चारों भाई एक साथ अपने भवनमें आ गये । परम मनोहर माता कौसल्या उनके मुखका चुम्बन करती हैं तथा उनकी आरती उतारती हैं। माता समित्रा तथा कैकेयी भी अनेक प्रकारसे उन्हें प्यार करती और मुखका अनुभव करती हैं । मधु, मेवे, पकवान तथा मिठाइयाँ अपने हायों उन्हें खिलाती हैं। फिर माताने चारों भाइयोंको यका हुआ समझकर शयन करा दिया । माता कुछ मधुर स्वरसे गाती हुई अपनी सुध-बुध भूलकर चरण दवाने लगीं। श्रीरामको निद्रा आ गयी, उनकी दिनकी थकावट दूर हो गयी और विश्राम प्राप्त हुआ। प्रातःकालहोनेपर जब वे रोने लगे, तब दौडकर माताने गलेसे लगा लिया।

# विश्वामित्र-यज्ञ-रक्षा

[ २०३ ]

विस्वामित्र यहे मुनि कहियत, यह करत निज धाम।
मारिच और सुवाहु महासुर, विघन करत दिन-जाम॥
परत्रह्म-अवतार जानि कै, आए नृप के पास।
दसरथ राय वहुत पूजा-विधि, किए प्रसन्न हुलास॥
भोजन कर जवहीं जु विराजे, तब भाष्यो मुनिराय।
यह सफल कीजे मेरी, अब दीजे राम पठाय॥

तब नृप कहाँ। राम हैं वालक, मोकों आक्षा कीजै। तय दुज कहाँ। राम परमेखर, वचन मान यह लीजै। गुरु विसष्ट सव विधि समुझाए, राम-लखन सँग दीन्हे। मारग में अहल्या उद्धारी, नावक निज पद छीने। विखामित्र सिखाई वहु विधि, विद्या धनुप प्रकार। मारग में ताड़का जु आई, धाई वदन पसार। छिन में राम तुरत सो मारी, नैंक न लागी वार। दीनी मुक्ति जानि निज महिमा, आए ऋषि के द्वार। कीन्हे विप्र-जञ्ज परिपूरन, असुर विद्यन कों आए। अगनि-वान कर दहन कियाँ है, एक समुद्र पठाए।

विश्वामित्रजी वड़े (प्रसिद्ध ) मुनि कहे जाते हैं, वे अपने आश्रममें यज्ञ किया करते थे; किंतु महान् ( बलवान् ) राक्षस मारीच और सुवाह उसमें रात-दिन विघ्न करते थे। परब्रह्म परमात्माका अवतार हो गया। यह समझकर वे मुनि महाराज दशरयके पास आये । महाराज दशरथने अत्यन्त प्रसन्नता और उल्लाससे बहुत प्रकारसे उनकी पूजा की । जब मुनिराज मोजन करके ( आसनपर ) बैठ गये, तब बोले-- आप श्रीरामको मेरे साथ भेजकर अब मेरे यज्ञको सफल कर दें। ' तब महाराजने कहा — 'श्रीराम तो अभी बालक हैं, आप (यह कार्य करनेकी) मुझे आज्ञा दें। र इसपर मुनिने कहा-ध्याप मेरी यह बात मान लें कि श्रीराम साक्षात् परमेश्वर हैं। कुलगुरु महर्षि वसिष्ठने (भी महाराजको) बहुत प्रकारसे समझायाः तव उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणको साथ कर दिया। मार्गमें श्रीरामने अपने चरणरूपी ( भवसागरकी) नौकाका स्पर्श कराकर अहल्याका उद्धार किया । महर्षि विश्वामित्रने अनेक प्रकारकी धनुर्विद्याकी शिक्षा दी। मार्गमें ही मुख फैलाकर दौड़ती हुई ताइका राक्षती आयी; किंतु श्रीरामने उसे एक ही क्षणमें मार दिया, उन्हें योड़ी भी देर नहीं लगी। अपने माहात्म्यको समझकर उसे (प्रभुने) मोक्ष-प्रदान किया और महर्षिके आश्रमपर आये। वहाँ विद्रोंके यजको परिपूर्ण किया; उस यज्ञमें विंन्न करने जो राक्षस आये उनमेंसे एक (मारीच) को (बाण मारकर) समुद्रके पास भेज (फेंक) दिया और शेषको अप्नि-बाणसे भस्म कर दिया।

# सीता-स्वयंवर

[ 808]

जनक विदेह कियों जु स्वयंबर, बहु नृप-वित्र बुलाए । तोरन धनुष देव इयंवक को, काह जतन न पाए ॥ विस्वामित्र मुनि वेगि वुलाए, सकल सिष्य लै संग। राम-लखन सँग लिए आपने, चले प्रेम-रस-रंग ॥ जहँ-तहँ उझिक झरोखा झाँकत, जनक-नगर की नार। चितवनि कृपा राम अवलोकतः दीन्हौ सुख जो अपार ॥ कियों सनमान विदेह नृपति ने उपवन वासी कीन्हों। देखन राम चले तिहि पुर कों, सुख सबहिन कों दीन्हों ॥ सव पुर देखि, धनुष-पुर देख्यौ, देखे महल सुरंग। अद्भुत नगर विदेह विलोकत, सुख पायौ सब अंग ॥ कहत नारि सब जनक-नगरकी, विधि सौं गोद पसार। सीताज कों वर यह चहिये, है जोरी सुकुमार ॥ अपने धाम फिर तब दोउ आए, जान भई कछु साँझ। कर दंडवत, परिस पद ऋषि के, वैठे उपवन माँझ ॥ संध्या भई कृत्य नित करिके, कीन्ही ऋषि परनाम । पौढ़े जाय चरन-सेवा दुज, कर कै अति विसराम ॥ ब्रह्म-महरत भयौ सबेरौ, जागे दोऊ भाई। कर परनाम देव-गुरु-दुज कों, जल सों स्नान कराई ॥ आए भूप देस-देसन के, जुरी सभा अति भारी। तहाँ वलाए सकल दुजन कों, जनक-सभा मंझारी॥ ः कौसिक मुनितहँ छवि सींपघारे, छिए सिप्य सँग सात। च्छे नित्य आह्निक सब कर दुज, उर आनँद न समात ॥ दोनीं भ्रात संग में छीन्हे, आए राज-दुवार। जहँ वैठे सब भूप ओप सों, वाढ्यो गरव अपार ॥ अपने-अपने भुज-बल तोलत, तोरन धनुष पुरार। कछु नहिं चळत खिसाय गए सव, रहे बहुत पचि हार ॥ सीता कहत सहेलिन सों पुनि, यही कहत रघुनंद । तव उन कहा। सकल सुखसागर, सो ये परमानंद ॥ बार-बार जिय सोच करत है. विधि सों वचन उचारी। मन-क्रम-वचन यहै वर दीजी, माँगत गोद पसारी॥ एक बार सुर देवी पूजत, भयी दरस सखि! मोहि। ता दिन तें छिन कल न परत है, सत्य कहत हों तोहिं ॥ सब नृप पचे, धनुष नहिं टुट्यी, तब विदेह दुख पायौ । क्रोध वचन करि सब सें बोले, छत्री कोड न रहायी। यह सनि लखिमन भए कोध-जुत, विषम बचन यों वोले । सूरजवंस नृपति भूतल पर, जाके वल विन तोले॥ कितिक वात यह धनुप रुद्र को, सकल विस्व कर लैहों। आज्ञा पाय देव रघुपति की, छिनक माँझ हठ गैहों ॥ सब के मन को देख अँदेसी, सीता आरत जानी। रामचंद्र तवहीं अकुळाने, ळीन्ही सारंग पानी ॥ छिन में कर है के जु चढ़ायों, देखत हे सब भूप। डारची तोर अघात सब्द भयी, जैसे काल की रूप ॥ सव ही दिसा भई अति आतुर, परसुराम सुनि पायौ। परस सम्हार सिष्य सँग लैके. छिन ही मैं तह आयी ॥

जैजैकार भयौ जगती पर, जनकराज अति हरपे। सुर विमान सव कौतुक भूळे, जै-धुनि सुमनन वरषे॥

विदेह महाराज जनकने (अपनी पुत्री श्रीजानकीजीका ) स्वयंवर किया था और ( उसके लिये ) बहुत-से राजाओं तथा ब्राह्मणोंको निमन्त्रित किया था; लेकिन कोई भी किसी उपायसे देवदेवेश श्रीशंकरजीका धनुप तोड़ नहीं सका । ( महाराजने ) अपने समस्त शिष्योंको साथ लेकर शीव्र आनेके लिये महर्षि विश्वामित्रको (भी) आमन्त्रित किया। अनुरागके रङ्गमें निमग्न महर्षि श्रीराम-लक्ष्मणको अपने साथ लेकर चल पड़े । (जनकपुर पहुँचने-पर ) जनकपुरीकी नारियाँ स्थान-स्थानपर खिड़कियोंसे झुक-झुककर श्रीरामको देखने लगीं । कृपापूर्वक उनकी ओर देखकर श्रीरामने भी उन्हें अपार आनन्द दिया । महाराज जनकने सबका सम्मान किया और उन्हें उपवनमें ठहराया । (वहाँसे) श्रीराम नगरको देखने गये और सभी ( नगरवासियों ) को आनन्दित किया । पूरा नगर देखकर धनुष-यज्ञका मण्डप देखा तथा सुन्दर रंगके राजभवन देखे । महाराज जनकके अद्भुत नगरको देखकर श्रीरामने सभी अङ्गोंसे ( भली प्रकार ) सुख पाया। जनकपुरीकी सभी नारियाँ ब्रह्मासे अञ्चल फैलाकर कहने (प्रार्थना करने) लगीं—'श्रीसीताजीको यही वर मिलना चाहिये। ये सुकुमार ही उनकी योग्य जोड़ी हैं।' फिर' दोनों भाई कुछ संध्या हुई समझकर अपने निवास-स्थानपर लौट आये। वहाँ महर्षिको दण्डवत् प्रणाम करके उनके चरण छूकर ( मुनियोंकी ) सभामें बैठ गये। संध्या हो जानेपर नित्यकर्म करके फिर महर्षिको प्रणाम किया; फिर मुनिकी चरण-सेवा ( चरण दवानेकी सेवा ) करके तव जाकर सोये और सुखपूर्वक विश्राम किया । प्रातःकाल ब्राह्मसुहर्त होते ही दोनों भाई जाग गये । देवताओं, गुरु विश्वामित्र तथा ( साथके ) ब्राह्मणों ( मुनियों ) को प्रणाम करके खच्छ जलमें उन्होंने स्नान किया। ( उधर ) देश-देशके राजा आये हुए थे। स्वयंवर-सभामें भारी भीड़ एकत्र हो गयी थी । महाराज जनकने वहाँ सभामें आनेके लिये सभी ब्राह्मणोंको आमन्त्रित किया। अपने साथ सात शिष्योंको लेकर महर्षि विश्वामित्र भी वडी

शोभाके साथ वहाँ आये । सभी ब्राह्मण दैनिक पूजनादि कर्म करके वहाँ आये, उनके हृदयमें आनन्द समाता नहीं था। ( महर्षि विश्वामित्र ) दोनों भाइयों ( श्रीराम-लक्ष्मण ) को साथ लिये उस राजसभामें आये, जहाँ अपार गर्वसे गर्विष्ठ हुए सब नरेश बड़ी छटासे बैठे थे। वे सभी शंकरजीका धनुष तोड़नेके लिये अपनी-अपनी भुजाओंका वल आजमा रहे थे; किंतु बहुत श्रम करके थक गये, उनकी एक भी चली नहीं, इससे खीझकर लौट गये। श्रीजानकीजी ( उसी समय ) सखियोंसे पूछने लगीं—'ये ही श्रीरघुनाथ कहे जाते हैं ?' तव उन सिखयोंने कहा—'ये समस्त सखोंके सागर परमानन्द-स्वरूप हैं। वार-वार वे ( श्रीजानकी ) हृदयमें चिन्ता करने लगीं। ब्रह्मा ( भाग्य-विधाता ) से प्रार्थना करने लगीं—भी अञ्चल फैलाकर माँगती हूँ कि मन, वाणी, कर्म-(सभी प्रकार सच्चे भाव )से यही पति आप मुझे दें। ( फिर सिखयोंसे बोळीं-) 'सखी ! तुमसे सच कहती हूँ, एक बार देव-ताओं तथा देवीका पूजन करते समय मुझे इनका दर्शन हुआ, उसी समयसे एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति नहीं मिल रही है।' सब नरेश चेष्टा करके थक गये, (फिर भी) धनुष नहीं टूटा, तब महाराज जनकको बड़ा दु:ख हुआ; वे क्रोधपूर्वक सबसे बोले- अब कोई क्षत्रिय ( संसारमें ) रहा ही नहीं। 'यह सुनते ही लक्ष्मणजी क्रोधित हो गये और यह कठोर वाणी बोले-'महाराज ! इस पृथ्वीपर ही सूर्यवंश भी है, जिसके बलकी कोई तुलना ही नहीं है। यदि श्रीरघनाथजीकी आज्ञा पा जाऊँ तो यह शंकरजीका धनुष तो किस गणनामें है; मैं एक क्षणमें बलपूर्वक पूरे विश्वको हाथमें उठा दूँगा। सबके मनका संदेह समझकर तथा श्रीसीताजीको आर्त ( व्याकुल ) समझ-कर श्रीरामचन्द्र उसी समय उठे और शोव्रतासे धनपको हाथमें उठा लियाः समस्त नरेशोंके देखते-देखते हाथमें धनुष लेकर ( डोरी ) चढ़ा दी और ( खींचकर ) उसे तोड़ दिया । उसके टूटनेका शब्द इतना मयंकर हुआ मानो महाकालकी गर्जना हो। उससे सम्पूर्ण दिशाएँ अत्यन्त आकुल हो गयीं । उस शब्दको परशुरामजीने भी सुनाः ( अपना ) परद्य ( फरसा ) सम्हाले शिप्योंको साथ लेकर ( योगवलसे )

क्षणभरमें वहाँ आ गये। संसारमें (सब कहीं) जय-जयकार होने लगा। महाराज जनकको बड़ा हर्ष हुआ। विमानोंपर बैठे देवता सब कुत्हल (भाकाश-विहार) भूल गये और 'जय हो। जय हो!' कहते हुए पुष्पोंकी वर्षा करने लगे।

## चारों भाइयोंका विवाह ि २०५ न

जनकराज तव विश्व पठाए, वेग वरात वुलाई। दसरथ राज वाजि-गज लैंके, सवही सौंज-तुराई॥ चली वरात विपुल धन लैंके, जुरे मनुज नीई पार। सोभा-सिंधु कहत नीई आवे, वरनन करत उचार॥ गुरु वसिष्ठ मुनि लगन दियों सुभ, सुभ नल्लत्र, सुभ वार। आए जान नृपति सनमाने, कीन्हीं अति मनुहार॥ व्याह-केलि सुख वरनन कीन्हीं, मुनि वाल्मीकि अपार। सो सुख 'सूर' कह्यों वो कीरति, जगत करी विस्तार॥ वेद-सास्त्र मथ करी व्याह-विधि, सोइ कीन्हीं नृपराय। राम-लखन अरु भरत-सन्नुहन, चारों दिए विवाह॥ होम, हचन, दुज-पूजा, गनपित, सूरज, सक, महेस। दीन्हों दान वहुत विश्रन कों, राजा मिथिल-नरेस॥ उतसव भयो परम आनँद कों, वहुत दायजों दीन्हों। भए विदाद सरथ नृप नृप सों, गमन अवधपुर कीन्हों॥

महाराज जनकने तय (अयोध्या) ब्राह्मण भेजे और श्रीष्ट्र बारात लानेका आमन्त्रण दिया। महाराज दशरथ शीष्ट्रतापूर्वक घोड़े, हाथी तथा सभी साज-सामान लेकर, अपार सम्पत्तिके साथ बारात सजाकर चले। (बारातमें) इतने मनुष्य एकत्र हुए कि उनका कोई पार नहीं। उस शोभाके समुद्रका वर्णन वाणीके द्वारा हो ही नहीं सकता। कुलगुरु विषष्टजीने शुभ नक्षत्र

तथा ग्रुम दिन देखकर ग्रुमलग्न निश्चित किया । महाराज दशरथको आया देखकर जनकजीने उनका आदर किया तथा अनेक प्रकारसे स्वागत-सत्कार किया । श्रीवाल्मीिक मुनिने इस व्याह-क्रीडाके अपार आनन्दका वर्णन किया है । स्रदास उसी आनन्दका वर्णन करते हैं—वह (श्रीरामकी) कीर्ति तो संसारमें स्वतः फैली हुई है । वेद और शास्त्रोंका मन्यन करके (ऋषियोंने) जो विवाह-पद्धति निश्चित की है, महाराज जनकने उसी विधिका पालन किया । राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुच्न इन चारों कुमारोंका विवाह कर दिया । श्रीमिथिला-नरेशने यहा, हवन, ब्राह्मण-पूजन, गणपित, सूर्य, इन्द्र तथा शंकर आदि देवताओंका पूजन करके ब्राह्मणोंको वहुत अधिक दान दिया । यह परम आनन्ददायी महोत्सव हुआ, तथा (जनकजीने) बहुत दहेंज दिया । तव महाराज दशरथने महाराज जनकसे विदा लेकर अयोध्याके लिये प्रस्थान किया ।

#### परशुराम-समाधान

[२०६]

भृगुपित आए जानि जब रघुपित, मिछे धाय सिर नाय। दसरथ राय विनय वह कीनी, जिय में अति उरपाय॥ तब मुनि कहाँ। धनुष क्यों तोरेड, रुद्र परम गुरु मेरे। रामचंद्र पूरन पुरुषोत्तम, नैक नयन जब हेरे॥ छीन्हों अंस खेंचि भृगुपित को, अपने रूप समायो। करों जाय तप सैछ महेंद्र पै, सुनि मुनिवर सिर नायो॥

(मार्गमें) परशुरामजीको आया जानकर श्रीरघुनाथजी दौड़कर उनसे मिले और मस्तक झकाकर प्रणाम किया। महाराज दशरथने हृदयमें बहुत डरंते हुए अनेक प्रकारसे प्रार्थना की। तय परशुरामजीने कहा—'भगवान् शंकर तो मेरे परम गुरु हैं, (तुमने उनका) धनुष क्यों तोड़ा ?' (यह सुनकर) पूर्ण-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने तिनक आँखोंकी कोरसे देखकर परशुरामजीका (भगवदीय) अंश खींचकर अपने स्वरूपमें लीन कर लिया।

( और बोले—) 'अब आप जाकर महेन्द्र पर्वतपर तपस्या करें।' यह सुनकर मुनि परशुरामजीने (आज्ञा स्वीकार करते हुए ) मस्तक झुका दिया।

## अयोध्या-आगमन

[ २०७ ]

अति आनंद अयोध्या आए, कियो नगर-सुंगार। कदली खंभ, खोक मोतिन के, बाँधी वंदनवार॥ कियो प्रवेस राजभवनन में, रामचंद्र सुखरास। अद्भुत भवन विराजत रतनन, सुरज कोटि प्रकास॥ द्वाद्स वरष विराजे वा थल, फिर भू-भार हरी। कैकइ-वचन प्रमान किये नृप, तव यह काज करी॥

( महाराज दशरथ ) अत्यन्त आनन्दपूर्वक अयोध्या आ गये। नगर खूब सजाया गया था। ( स्थान-स्थानपर ) केलेके खंभे लगे थे, मोतियों छे चौक बनाये गये थे, बन्दनवार वंधी थी। सुखराशि श्रीरामचन्द्रजीने ( सजे हुए नगरमें आकर ) राजभवनमें प्रवेश किया। वह अद्भुत राजभवन रत्नों की जगमगाहटसे करोड़ों स्योंके समान प्रकाशमान होता शोभा दे रहा था। बारह वर्ष ( प्रभु ) वहाँ विराजमान रहे। फिर जब महाराज दशरयने रानी कैकेयीके बचन ( वरदान ) को प्रमाणित किया ( माना ), तब पृथ्वीके भारको दूर करनेका कार्य श्रीरामने किया।

## वनवास-लीला

[ 206]

वचन समझ नृप आज्ञा कीन्ही, देव उपाय करौ । रामचंद्र पितु-आज्ञा मानी, जिय में वचन धरौ ॥ यह भू-भार उतारन रघुपति, वहुत ऋषिन सुख दैन । वनोवास कों चले सिया सँग, सुख-निधि राजिव-नैन ॥ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

मारग में हरि कृपा करी है, परम भक्त इक जान। तहँ तें गए जु चित्रकृट कों, जहाँ मुनिन की खान ॥ वालमीकि मुनि वसत निरंतर, राम-मंत्र उचार। ताकौ फल यह आज भयौ मोहि, दरसन दियौ कुमार ॥ पूजा करि पधराय भवन मैं, रामचंद्र परनाम। कियौ विविध विधि पूजा करिकै, ऋषि-चरनन सिरनाम ॥ वहुत दिवस लौं वसे जगत-गुरु, चित्रकृट निज धाम । किए सनाथ बहुत मुनि-कुछ कों, बहु विधि पूरे काम ॥ भरत जान जिय मैं रघुपति की दुःसह परम वियोग। आए धाम संग सब छैकै, पुरवासी, गृह-छोग॥ विन दसरथ सव चले तुरत ही कोसलपुर के वासी। आए, रामचंद्र-मुख देख्यो, सव की मिटी उदासी॥ रामचंद्र पुनि सब जन देखे, पिता न देखन पाए। पूछी बात, कह्यौ तव काहू, मन बहु विधि विलखाए ॥ वेद-रीति करि रघुपति सव विधि, मरजादा अनुसार। वहुत भाँति सब विधि समुझाए, भरत करी मनुहार ॥ गुरु वसिष्ठ मुनि कह्यौ भरत सों राम ब्रह्म-अवतार। वन में जाय बहुत मुनि तारें, दूर करें भुव-भार॥ पुनि निजविखरूप जो अपुनी, सो हरि जाय दिखायी। आज्ञा पाय चले निज पुर कों, प्रभुहि गीत समुझायौ ॥ कछ दिन वसे जु चित्रकृट में, रामचंद्र सह भ्रात। तहाँ तें चले दंडकावन कों, सुखनिधि साँवलगात॥ मारग में वहु मुनि-जन तारे, अरु विराध रिपु मारे। बंदन कर सरभंग महामुनि, अपने दोष निवारे॥

दरसन दियौ सुतीच्छन गौतम, पंचवटी पग धार। तहाँ दुष्ट सूर्पनखा नारी, करि विन नाक उधार॥ यह सुनि असुर प्रवल दल आए, छिन मैं राम संहारे। कीन्हें काज सकल सुर-मुनि के, भुव के भार उतारे॥ सुनि अगस्त्य आस्त्रम जु गए हरि, वहु विधि पृजा कीन्ही। दिव्य वसन दीने जव मुनि नें, फिर यह आज्ञा दीन्ही ॥ दसकंधर कों वेगि सँहारी, दूरि करी भुव-भार। लोपामुद्रा दिव्य वस्त्र है, दीने जनक-कुमारि॥ सूर्पनखा जव जाय पुकारी, नाक-कान छै हात। रावन क्रोध कियौ अति भारी, अधर फरक अति गात॥ गयौ मारीच-आस्त्रमहिं तवहीं, वानें वहु समझायौ। तव मारीच कह्यौ दसकंधर, विनती वहुत करायौ ॥ रामचंद्र अवतार कहत हैं, सुनि नारद मुनि पास। प्रगट भए निसिचर मारन कों, सुनि वो भयौ उदांस ॥ कर गहि खडग, तोर वध करिहों, सुनि मारिच डर मान्यौ। रामचंद्र के हाथ महँगों, परम पुरुष-फल जान्यो ॥

देवताओंने उपाय किया (कैकेयीकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न करके श्रीराम-के लिये वनवासका वरदान मँगवाया ) । महाराज दशरथने भी अपने दिये हुए वचनोंका ध्यान करके आज्ञा दे दी । श्रीरामचन्द्रजीने हृदयसे पिताके वचनोंको स्वीकार करके उनकी आज्ञाका पालन किया और वे सुखनिधान कमल्लोचन श्रीरघुनाथ वहुत-से ऋषियोंको आनन्द देनेके लिये एवं पृथ्वीका भार दूर करनेके लिये श्रीजानकीजीके साथ वनमें निवास करने चल पड़े । मार्गमें एक परमभक्त (केवट) को पहचानकर उसपर प्रभुने कृपा की और फिर वहाँसे चित्रकूट गये, जहाँ मुनियोंका समुदाय निवास करता था । वहाँ निरन्तर श्रीराममन्त्रका जप करते हुए मुनि वाल्मीकि रहते थे । उन्होंने यह माना कि 'उस निरन्तर जपका ही यह फल मुझे आज मिला है कि राजकुमार CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhui) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

श्रीराम-लक्ष्मणने मुझे दर्शन दिया। श्रीरामचन्द्रजीको अपने आश्रममें ले जाकर उन्होंने पूजा की और अभिवादन किया। श्रीरघुनाथजीने भी अनेक प्रकारसे ऋषिकी पूजा ( सत्कार ) की और उनके चरणोंमें प्रणाम किया। वे जगद्गुरु श्रीरघुनाथ अपने निजधाम चित्रकृटमें बहुत दिनोंतक रहे । मुनिकुलोंको उन्होंने सनाथ किया। (श्रीरामको पाकर) उन ( मुनियों ) की इच्छाएँ सब प्रकार पूर्ण हो गयीं । श्रीभरतजी रघुनाथजीका वियोग परम दु:सह समझकर ( निनहालसे ) अयोध्या आये और वहाँसे महाराज दशरथके विना ( क्योंकि महाराज देहत्याग कर चुके थे ) सभी अयोध्यानगरके निवासी नागरिकों एवं अपने परिवारके लोगोंको साथ लेकर तरंत ही ( चित्रकूटके लिये ) चल पड़े । सब लोग चित्रकूट आ गये और वहाँ श्रीरामके श्रीमुखका दर्शन करके सबकी उदासी दूर हो गयी । श्रीरामचन्द्रजीने सव लोगोंको तो देखा, किंतु पिताके दर्शन नहीं हुए; इसका कारण उन्होंने पूछा । तब किसीने ( महाराज दशरथके परलोकगमनका ) संवाद कहा, इससे ( प्रभु ) मनसे बहुत ही दुखी हुए और अनेक प्रकारसे विलाप करने लगे। श्रीरघुनाथजीने मर्यादाके अनुसार (पिताके लिये) सव वैदिक रीतिको पूर्ण किया। श्रीभरतजीने अनेक भाँतिसे सब प्रकार समझाया तथा (अयोध्या छौटनेके छिये) अनुनय-विनय की (किंतु श्रीराम अपने व्रतपर दृढ़ रहे )। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठजीने भरतजीसे कहा- श्रीराम तो साक्षात् परब्रह्म हैं। इन्होंने ( भू-भार-हरणके लिये ) अवतार धारण किया है। अतः ये वनमें निवास करते हुए बहुत-से मुनियोंका उद्धार करेंगे तथा पृथ्वीका भार दूर करेंगे । फिर श्रीरामने अपना जो विश्वरूप है, उसका सबको दर्शन कराया तथा सबको प्रभुने गीता (तत्त्वज्ञान) का उपदेश देकर समझाया । इससे उनकी आज्ञा पाकर सब लोग अयोध्या लौट आये । श्रीरघुनाथजी भाई(लक्ष्मण)के साथ कुछ दिन चित्रकृटमें रहे । फिर वे सुख-निधान स्यामशरीर वहाँसे दण्डकवनको चल पड़े । मार्गमें बहुत-से मुनिगणोंका उन्होंने उद्धार किया तथा शत्रुता करनेवाले विराध राक्षसको मारा । महामुनि शरभङ्गने उनकी वन्दना करके अपने सभी दोषोंको नष्ट कर दिया ( और

श्रीरामका दर्शन करते हुए देह त्यागकर परमपदको प्राप्त हुए )। प्रभुने मार्गमें गौतमगोत्रीय सुतीक्ष्णमुनिको दर्शन दिया और फिर पञ्चवटी पधारे । वहाँपर शूर्पणखा नामक दुष्टा राक्षती स्त्रीको विना नाककी करके ( नाक काटकर ) उसका उद्धार किया ( उसकी पाप-प्रवृत्तिको दूर किया ) । यह समाचार पाकर ( खर-दूषणादि ) राक्षसोंके प्रवल दल ( युद्ध करने ) आये; किंतु श्रीरामने क्षणभरमें उनका संहार कर दिया । इस प्रकार देवताओं तथा मुनियोंके सब कार्य पूरे किये और पृथ्वीका भार दूर किया। वहाँसे जब श्रीराम महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर गयेः तव उन्होंने बहुत प्रकारसे सत्कार किया। दिव्य वस्त्र मेंट किया और यह आज्ञा दी- आप शीघ्र रावणका संहार करके पृथ्वीका भार दूर कर दें।। ( ऋषिपत्नी ) लोपामुद्राजीने दिव्य वस्त्र लाकर श्रीजनकनन्दिनीजीको दिया। जब शूर्पणखाने हाथमें अपने कटे नाक-कान लेकर (लङ्कामें ) जाकर पुकार की, तब रावणको बहुत अधिक क्रोध आया । उसके होठ फड़कने लगे, शरीर कॉपने लगा । वह मारीचके आश्रमपर गया और उसे अनेक प्रकारसे ( सीताहरणमें सहायक होनेके लिये) समझाने लगा । तब मारीचने रावणकी बहुत प्रार्थना की और कहा-अीरामचन्द्रजी अवतार कहे जाते हैं । देविष नारदसे मैंने यह वात सनी है । राक्षसोंका संहार करनेके लिये ही वे (पृथ्वीपर) प्रकट हुए हैं। यह सुनकर वह ( रावण ) उदास हो गया ( और वोला—) में हाथमें तलवार लेकर (स्वयं) तेरा वध कलँगा। यह सुनकर मारीच भयभीत हो गया। उसने इसीको परम पुरुषार्थ समझा कि ( इस दुष्ट रावणके हाथों मरनेके बदले ) भें श्रीरामके हाथों महाँगा।

# सीता-हरण

कपट कुरंग-रूप धरि आयो, सीता विनती कीन्ही। रामचंद्र कर सायक छैकै, मारन की विधि कीन्ही॥ मारचौ धनुष-वान छै ताकों, छिछमन नाम पुकारचौ। छिछमन नाम सुनत तहँ आयौ, अवसर दुष्ट विचारचौ॥ धिर के कपट वेस भिक्षुक को, दसकंधर तहँ आय। हिर लीन्ही छिन में माया किर, अपनें रथ वैठाय ॥ चल्यों भाजि गोमायु-जंतु ल्यों, ले केहिर को भाग। इतनें रामचंद्र तहँ आये, परम पुरुष वड़ भाग॥ जब माया-सीता निहं देखी, जिय में भए उदास। पूछन लगे राम द्रुमगन सीं, वहुत वढ़ी दुख-रास॥ मारग में जटायु खग देख्यों, विकल भयों तनन्हीन। विनती करी राम! में तासीं, वहुत लड़ाई कीन॥ जब तन तल्यों गृद्ध रघुपतितब, बहुत करम-विधिकीनी। जान्यों सखा राय दसरथ को, अपनी निज गित दीनी॥ मारग में कवंध रिपु मारची, सुरपित-काज सँवारची। पंपापुर हरि तुरत पधारे, जल को दोष निवारची॥

(मारीच) कपटसे हरिणका रूप वनाकर (पञ्चवटी) आया। श्रीजानकीजीने (उसे मारनेकी) प्रार्थना की, इससे श्रीरघुनाथजीने वाण लेकर उसको मारनेकी तैयारी कर ली। धनुषपर वाण चढ़ाकर जब उसे मारा, तब (मरते समय) उसने लक्ष्मणका नाम लेकर पुकार की। अपना नाम सुनकर लक्ष्मणजी वहाँ आ गये। दुष्ट रावणने यही सुअवसर समझा और छल्से भिखारीका वेष बनाकर (श्रीरामकी) पर्णकुटीके पास आ गया। एक क्षणमें माया करके उसने श्रीजानकीजीका हरण कर लिया और उन्हें अपने रथपर बैटाकर इस प्रकार भागा, जैसे सिंहके भागका शिकार लेकर श्र्माल मागे। बड़भागी परमपुरुष श्रीरामचन्द्रजी इतनेमें ही (श्रीघ्र ही) वहाँ (पर्णकुटीके पास) आ गये। जब माया-सीता वहाँ नहीं दिखायी पड़ीं (वास्तविक सीता तो पहले ही अग्निमें लिपा दी थी), तब मनमें बहुत उदास हुए। श्रीरामका दुःखसमूह अत्यन्त वढ़ गया, (व्याकुल होकर) व वृक्षसमूहोंसे (श्रीजानकीका) पता पूछने लगे। मार्गमें जटायु पक्षी

उसने प्रार्थना की—'श्रीराम ! मैंने उस राक्षससे बहुत लड़ाई की।' जब गीधने द्यारा दिया, तब उसे महाराज द्यारथका मित्र समझकर श्रीरघुनायजीने स्वयं (भली प्रकारसे) विधिपूर्वक उसका अन्तिम संस्कार किया और अपने निजधाम (वैकुण्ठ) मेज दिया। (वहाँसे आगे चलकर) मार्गमें द्यात्रु कवन्धको मारकर श्रीरामने देवराज इन्द्रका कार्य पूरा कर दिया, फिर द्यात्र ही पम्पासरोवर पहुँचे और उसके जलका दोष दूर किया।

## सीताकी खोज

[ २१० ]

सवरी परम भक्त रघुपति की, वहुत दिनन की दासी। ताके फल आरोगे रघुपति, पूरन भक्ति प्रकासी॥ दीन मुक्ति निज पुर की ताकों, तव रघुपति चले आगे। सीता-सीता विलपत डोलत, प्रम विरह सौं पागे ॥ रविनंदन जब मिले राम कौं, अरु मेंटे हनुमान। अपनी वात कही उन हरि सौं, वालि वड़ो वलवान ॥ सप्तताल-वेधन हरि कीन्हों, वालि छिनक में तारो। दीन्हों राज राम रविनंदन, सव विधि काम सँवारी॥ सप्तदीप के कपि-दल आए, जुरी सैन अति भारी। सीता की सुधि छैन चले कपि, हुँढ़त विपिन मँझारी॥ जलनिधि तीरगए सब कपि मिलि, सुनि संपति की वानी। ळंक वसत सीता रिपुवन मैं, सव वानर यह जानी ॥ राम-चरन कंरि सुमिरन मन में, चले पवन-सुत धाय। राम-प्रताप विघन सव मेंटे, पैठि नगर सुख पाय॥ धरि लघु रूप प्रवेस कियौ किप, लंका-नगर मँझार। CC-राम-भक्त निज जान विभीपन भूमेंटे बहुर अँक बार Uangotri तव वानें सब भेद वतायी, देखी कपि सब लंका। राम-चरन धरिहृदय मुद्दित मन, विचरत फिरत निसंका॥ जाय असोक-वाटिका देखी, दरसन सीता कीन्ह। कर दंडवत बहुत विनती कर, राम-मुद्रिका दीन्ह ॥ सव संदेस कह्यों कपि सियप्रति, सुनिहिय में घरि राख्यो। राम-सँदेस कहेउ तब सीता, जो वृझौ सो भाख्यौ॥ लागी भूख, चले उपवन मैं, नाना विधि फल खायौ। विटप उखारि, उजार विपिन कों, सवहिन कों दरसायी ॥ सुनि पुकार निसिचर वहु आए, कृदि सवन सँहारे। इंद्रजीत वलनिधि जव आयो, ब्रह्म-अख्य उन डारे॥ तासों वँधे, दसानन देखन चले पवन-स्रुत धीर। रावन वहुत ज्ञान समझायो, कथ-कथ कथा गँभीर॥ चले छुड़ाय छिनक मैं तवहीं, जार दई सव लंक। कृदि चले गज-वन कों जै करि, ज्यों सृगराज निसंक ॥ आए तीर समुद्र, मिले कपि, मिले आय जहाँ राम। सुनि-सुनि कथा स्रवन सीता की,पुलकित अति अभिराम॥

(पम्पासरोवरके पास ) श्रीरघुनाथजीकी वहुत दिनोंकी सेविका परम भक्ता शवरी रहती थीं । श्रीरघुनाथजीने उनके दिये फलोंको आरोगा (भोजन किया ) और उन्हें परम भक्तिका उपदेश करके अपने लोकमें निवासरूपी (सालोक्य-) मुक्ति प्रदान की । वहाँसे श्रीराम आगे चले, वे दारुण वियोगमें निमग्न 'हा सीतें ! हा सीतें' कहते घूम रहे थे । जब सूर्यपुत्र सुग्रीव श्रीरामसे मिले और हनुमान्जीसे भेंट हुई, तब प्रभुसे सुग्रीवने अपनी बात कही (अपनी दशा निवेदित की ) कि वाली बहुत बलवान् है ( उसके भयसे ही में यहाँ रहता हूँ )। प्रभुने सात तालके वृक्षोंको विद्ध किया और एक क्षणमें वालीको भारकर उसका उद्धार कर दिया । श्रीरामने सुग्रीवको

( किष्किन्धाका ) राज्य देकर सब प्रकारसे उनका काम बना दिया । सातों द्वीपोंके वानरोंके दल वहाँ आये, उनकी बड़ी भारी सेना एकत्र हुई। वे वानर श्रीजानकीजीका पता लगाने चल पड़े और वनोंमें ढ़ँढने लगे। ( अन्तमें ) सब वानर समुद्रके किनारे पहुँचे । वहाँ सम्पाती ( गीध ) की बात सुनकर वानरोंको यह पता लगा कि लङ्कामें शत्रु ( रावण ) के उपवन-में श्रीजानकीजीरहती हैं। श्रीहनुमान्जी श्रीरवनाथजीके चरणोंका स्मरण करके ( लङ्काको ) दौड़ पड़े । श्रीरामजीके प्रतापसे उनके ( मार्गमें आनेवाले ) सब विष्न मिट गये और वे लङ्का पहुँचकर सुखी हुए । उन कपिश्रेष्टने छोटा रूप धारण करके लङ्का-नगरीमें प्रवेश किया । वहाँ विभीषणने उन्हें श्रीरामका निज भक्त समझकर भुजाओंमें भरकर हृदयसे लगाया। उसी समय विभीषणने सब रहस्य बता दिया । हनुमान्जीने पूरी लङ्का-नगरी देखी, श्रीरघुनाथजीके चरणोंको हृदयमें धारण करके प्रसन्नचित्त वे नि:शङ्क घूमते फिरते थे। (इस प्रकार घूमते हुए) जाकर उन्होंने अशोक-वाटिका देखी और वहाँ श्रीसीताजीका दर्शन किया । दण्डवत् प्रणाम करके, अनेक प्रकारसे प्रार्थना की और श्रीरामचन्द्रजीकी अँगूठी उनको दिया । श्रीहनुमान्-जीने श्रीजानकीजीसे सब समाचार कहा, उसे सुनकर उन्होंने मनमें रख लिया और श्रीजानकीजीने जो कुछ श्रीरघुनाथजीका समाचार पूछा-वह सव हनुमान्जीने बताया । उन्हें भूख लग गयी थी, इससे उपवनमें जाकर उन्होंने अनेक प्रकारके फल खाये तथा सभी राक्षसोंको दिखलाकर वृक्षोंको उलाइ-उलाइकर उपवनको उजाइ दिया । उनकी हुंकार सुनकर बहुत-से राक्षस ( मारने ) आ गये; परंतु कूद-कूदकर उन्होंने सबको मार डाला । (अन्तमें ) जब वहाँ बलनिधान मेघनाद आया, तब उसने ब्रह्मास्त्रका उनपर प्रयोग किया । उस दिव्यास्त्रसे वँधकर धैर्यशाली पवन-कुमार रावणको देखने चल पड़े । अनेक गम्भीर कथाएँ कहकर रावणको उन्होंने अनेक प्रकारसे ज्ञानोपदेश किया-समझाया; ( किंतु जब वह नहीं मानाः तव ) क्षणभरमें वन्धनको छुड़ाकर निकल गये और सारी लङ्काला दी । जैसे हाथियोंके झुंडको जीतकर सिंह नि:शङ्क कृद जाय, फिर उसी प्रकार CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri लङ्कासे समुद्र पार कृद गये। समुद्रके किनारे आनेपर सब वानर मिले और फिर सब (किष्किन्धा) आकर श्रीरामसे मिले। श्रीजानकीका समाचार वार-बार ( पूछकर) सुनकर वे शोभाधाम प्रभु अत्यन्त पुलकित हुए।

## लङ्का-विजय [ २११ ]

करि कपि-कटक चले लंका कों, छिन में वाँध्यो सेत। उतर गए, पहुँचे लंका पै, विजय-धुजा संकेत॥ पठए वालि-कुमार विनय करि, समुझाए वहु वार। चित नहिं धरौ, काल-वस जान्यौ, फिर आयौ सुकुमार॥ असरन-सरन उदार कल्पतरु, रामचंद्र रनधीर। रिपु भ्राता जान्यौजु विभीषन, निस्चर कुटिल सरीर ॥ राखि सरन लंकेस कियो पुनि, जव निस्चर सब मारे। माया करी वहुत नाना विधि, सव कौं राम निवारे ॥ कुंभकरन पुनि इंद्रजीत यह, महावली वल-सार। छिन मैं लिए सोख मुनिवरज्यों, छत्री वली अपार ॥ कियौ प्रसाद सांतना करि के, राज विभीवन दीन। पुनि मंदोद्रि अचल आयु दै, असय-दान सव कीन ॥ समाधान सुरगन को करि के, असृत मेघ वरपायौ। कुपा-दृष्टि अवलोकन करिके, हत कपि-कटक जियायाँ ॥ निस्चर किए मुक्त सव माधव, तातें जिए न कोय। निरमय किय लंकेस विभीषन, राम-लखन नृप दोय ॥ सीता मिली,वहुत सुख पायी, धरवी रूप निज मायी। पुष्पक-यान वैठि कै नीकैं, चले भवन, सुख छायौ ॥ चले पवन-स्रत विश्र-रूप धरि, भरतिह दैन वधाई। जानि दत रघुपति को प्रमुदित, भरत मिले तब धाई॥

( श्रीराम ) वानरोंकी सेना सजाकर लङ्काको चल पड़े । क्षणभरमें ( शीव्र ही ) उन्होंने समुद्रपर सेतु बाँध दिया । इस प्रकार समुद्र पार होकर लङ्का पहुँच गये और उनका झंडा विजय सूचित करते हुए फहराने लगा। ( श्रीरामने दूत वनाकर रावणके पास ) अङ्गदको भेजा, ( रावणको ) विनयपूर्वक अनेक प्रकारसे समझाया; किंतु उसने किसीपर ध्यान नहीं दिया, तव उसे कालवश समझकर वालिकमार लौट आये। अशरणजनोंको शरण देनेवाले तथा उदारतामें कल्पवृक्षके समान रणधीर श्रीराम-चन्द्रजीने राक्षसोंके कुटिल शरीरवाला (माया करनेमें समर्थ) तथा उसे शतुका भाई समझकर भी विभीषणको शरणमें रख लिया और जब सब राक्षसोंको मार चुके, तव उन्हें लङ्कानरेश बना दिया। ( राक्षसाँने ) अनेक प्रकारकी माया की; किंतु श्रीरामने सबको दूर कर दिया। कुम्भकर्ण और मेघनाद-ये महान् बलवान् थे, मानो ये बलके साररूप ही थे; किंतु उन्हें अपार बलवान् श्रीराम-लक्ष्मणने इस प्रकार नष्ट कर दिया जैसे मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीने समुद्र पी लिया था । विभीषणपर कृपा करके उन्हें सान्त्वना दी और राजा बनाया तथा मन्दोदरीको अविचल आयु प्रदान की, इसी प्रकार सभी शेष राक्षसोंको अभयदान दिया । देवबृन्दका समाधान किया ( उनका भय दूर कर दिया )। उनसे कहकर अमृतकी आकाशसे वर्षा करायी तथा कृपा-दृष्टिसे देखकर ( युद्धमें ) मारी गयी वानरोंकी सेनाको जीवित कर दिया। श्रीरधनाथजीने ( युद्धमें मरे ) सभी राक्षसोंको मुक्त कर दिया था। इससे उनमें कोई भी जीवित नहीं हुआ। श्रीराम-लक्ष्मण दोनों राजकुमारोंने लङ्काका राज्य विभीषणको देकर उन्हें निर्भय कर दिया। फिर सीताजी आकर मिलीं। उन्हें बड़ा आनन्द हुआ; ( अग्निमें प्रवेश करके ) उन्होंने मायारूप छोड़ दिया और वास्तविक रूप धारण कर लिया। पुष्पकविमानपर बैठकर कुशलपूर्वक श्रीराम अयोध्याको लौटे, इससे संसारमें सुख छ। गया ( सभी हर्षित हुए ) । श्रीपवनकुमार ब्राह्मणका रूप धारण करके (आगे ) श्रीभरतजीको ( रघुनाथजीके छोटनेकी ) वधाई देने गये । श्रीरघुनाथजीका दूत समझकर भरतजी अत्यन्त आनन्दसे दौड़कर उनसे मिले।

#### राम-राज्य

#### [ २१२ ]

सुनत नगर सवहिन सुख मान्यौ, जहँ-तहँ तें चल धाई। रामचंद्र पुनि मिले भरत सीं, आनँद उर न समाई॥ कियो प्रवेस अयोध्या मैं तव, घर-घर वजत वधाई। मंगल-कलस घराए हारें, वंदनवार वँघाई॥ राजभवन में राम पधारे, गुरु वसिष्ठ दरसायौ। सीस नवाय वहुत पूजा करि, सूरज-वंस वढ़ायौ॥ समाधान सवहिन को कीनो, जो दरसन को आयो। कौसल्या, केकई, सुमित्रा, मिलि मन में सुख पायौ ॥ वैठे राम राज-सिंहासन, जग में फिरी दुहाई। निरमय राज राम को कहियत, सुर-नर-मुनि सुख पाई ॥ चार मूर्ति धरि दरसन आए, चार वेद निज रूप। अस्तुति करी बहुत, नाना विधि, रीझे कौसछ-भूप॥ सिव, विरंचि, नारद, सनकादिक, सव दरसन कों आए। राम राज वैठे जब जाने, सर्वाहंन मन सुख पाए॥ लोकपाल अति ही मन हरषे, सव सुमनन वरसायौ। पुष्प विमान वैठि हरि आए, छै कुवेर पहुँचायौ ॥ अति आनंद भयौ अवनी पर, राम-राज सुख-रास। कृतजुग-धर्म भए त्रेता में, पूरन रमा-प्रकास ॥ अस्वमेध वहु जज्ञ किए पुनि, पूजे दुजन अपार। हय, गज, हेम, धेनु, पाटंवर, दीन्हें दान उदार ॥ चरित अनेक किए रघुनायक, अवधपुरी सुख दीन्हों। जनक-सुता वहु लाड़ लड़ावत, निपट निकट सुख कीन्हों॥ राम विहार करेड नाना विधि, वालमीकि मुनि गायौ। वरनत चरित विस्तार कोटि सत, तऊ पार नहिं पायौ॥ 'सूर' समुद्र की वूँद भई यह, कि वरनन कहा करिहै। कहत चरित रघुनाथ, सरखित वौरी मित अनुसरिहै॥ अपने धाम पठाय दिए तव, पुरवासी सव लोग। जै-जै-जै श्रीराम कल्पतरु, प्रगट अजोध्या भोग॥

( श्रीरघुनाथजीके आनेका ) समाचार पाकर सभी नगरवासी प्रसन्न हो गये; जो जहाँ था, वहांसे दौड पडा। श्रीरामचन्द्रजी भरतजीसे मिले, ( दोनोंके ही ) हृदयमें आनन्द समाता नहीं था। फिर उन्होंने अयोध्या-नगरमें प्रवेश किया, वहाँ प्रत्येक घरमें वधाईके वाजे बजने लगे। सबने द्वारपर मङ्गल-कलश रक्ले थे और वंदनवारें वाँधी थीं । श्रीरघुनाथजी राजमवनमें पधारे, वहीं कुळगुरु महर्षि वसिष्ठका दर्शन हुआ। उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करके प्रभुने अनेक प्रकारते पूजा की और वोले-अपने ही कृपा करके इस सूर्यवंशकी उन्नति की है। जो लोग दर्शन करने आये थे, सभीका प्रभुने समाधान किया ( सबसे मिलकर उन्हें संतुष्ट किया )।. माता कौसल्या। सुमित्रा और कैकेयी उनसे मिलकर आनन्दित हुई । फिर श्रीराम राजसिंहासनपर वैठे और पूरे संसारमें उनके स्वामित्वकी घोषणा हुई। कहा जाता है कि श्रीरामका राज्य सभीके लिये निर्भय था तथा देवताओं। मनुष्यों एवं मुनियोंको अत्यन्त सुख उसमें मिला। चारों वेद अपने देवरूपमें साकार होकर चार स्वरूपसे आये, वे कोसलनरेश श्रीरवनाथजीपर मुग्ध हो गये थे, अनेक प्रकारसे उन्होंने प्रमुकी मलीमाँति स्तुति की। शिव, ब्रह्मा, नारद तथा सनकादि मुनि-सभी श्रीरामका दर्शन करने आये। श्रीरामको राजिं हासनपर आसीन जानकर सभीके हृदयको अत्यन्त आनन्द हुआ । सभी लोकपाल अपने मनमें अत्यन्त हर्षित हुए, उन्होंने पुष्पोंकी वर्षा की । श्रीराम जिस पुष्पक-विमानमें वैठकर (लङ्कासे ) आये थे, उसे कुवेरके पास पहुँचा दिया । श्रीरामका राज्य सुखकी राशि था, उससे पृथ्वी-

पर अत्यन्त आनन्द हुआ। त्रेतामें भी सत्रयुगके समान धर्माचरण होने लगाः लक्ष्मीने (जगत्में) अपना पूरा प्रकाश किया। प्रभुने बहुत-से अश्वमेध यज्ञ किये और नाना प्रकारसे ब्राह्मणोंकी पूजा की, उन उदारने घोड़े, हाथी, स्वर्ण, गायें तथा रेशमी वस्त्र आदि दानमें दिये। श्रीरघनाथ-जीने अनेक प्रकारके चरित करके अयोध्यावासियोंको सुखी किया । श्रीजानकीजी भी ( पुरवासियोंसे ) भली प्रकार स्नेह करती थीं और उन्हें अत्यन्त समीप रहनेका सुख प्रदान करती थीं । श्रीरामने जो नाना प्रकारकी कीडा की है, उसका वर्णन महर्षि वाल्मीकिने किया है; किंत्र सौ करोड श्लोकोंमें वर्णन करते हुए भी उन्होंने रामचरितका अन्त नहीं पाया। सुरदासका यह वर्णन तो उसके सामने समुद्रकी एक वूँदके समान हो गया है, कोई भी कवि भला, ( श्रीरामके चरितका ) क्या ( कहाँतक ) वर्णन करेगा। लेकिन श्रीरघुनाथके चरितका वर्णन(जो कोई करेगा) उसकी पगली(भोली) बुद्धिकी सहायता सरस्वती करेंगी-वे उसके पीछे चलेंगी। श्रीरघनायजीने अन्तमें सभी अयोध्यापुरीके वासियोंको अपने दिव्यधाममें भेज दिया। इस प्रकार अयोध्यामें उसका उपभोग ( शासन ) करनेके लिये अवतरित कल्प-वक्षस्वरूप श्रीरामकी जय हो । जय हो । जय हो !



## परिशिष्ट

## पदोंमें आये हुए मुख्य कथा-प्रसङ्ग

## कैकेयीको वरदान-

महाराज दशरथ एक बार देवराज इन्द्रकी सहायता करने स्वर्ग गये थे। वहाँ असुरोंसे वे युद्ध कर रहे थे। रानी कैकेबी भी उनके साथ थी। युद्धमें शत्रुका बाण लगनेसे महाराज दशरथके रथका धुरा टूट गया। रानी कैकेबीने इसे देख लिया और तुरंत रथसे कृदकर धुरेके स्थानपर अपना हाथ लगा दिया। युद्धमें उलझे महाराजको इसका कुछ पता नहीं लगा। युद्ध समाप्त होनेपर उन्होंने रानीका रक्तसे लथपथ हाथ देखा। रानी कैकेबीके साहस और सहायतासे प्रसन्न होकर महाराजने उनसे कोई भी दो वरदान माँग लेनेको कहा। रानीने उस समय कहा— जब कभी आवश्यकता होगी, तब माँग लूँगी। अरीरामके राज्याभिषेककी जब महाराजने तैयारी की, तब इन्हीं दोनों वरदानोंको स्मरण दिलाकर उन्होंने भरतके लिये राज्य और श्रीरामके लिये चौदह वर्षका बनवास माँगा।

#### अहल्या-उद्धार-

गौतमऋषिकी पत्नी अहल्याके सौन्दर्यपर इन्द्र मोहित हो गये थे। एक रात्रिमें भ्रमवश सबेरा हुआ समझकर ऋषि स्नान्-संध्या करने नदी-किनारे चल पड़े। उसी समय इन्द्र गौतमका रूप धारण करके अहल्याके पास आये और अहल्याको धोखा देकर उनका सतीत्व नष्ट किया। इधर महर्षि गौतमको मार्गमें ही अपनी भूलका पता लग गया। रात्रि अधिक है, यह जानकर वे लौट पड़े। आश्रमपर आकर इन्द्रको देखकर और सब रहस्य जानकर उन्होंने इन्द्रको सहस्र भग होनेका तथा अहल्याको पत्थर हो जानेका शाप दे दिया। पीछे कोध शान्त होनेपर उन्होंने प्रत्याको पत्थर हो जानेका शाप दे दिया। पीछे कोध शान्त होनेपर उन्होंने पर स्वा अहल्याको पत्थर हो जानेका शाप दे दिया। पीछे कोध शान्त होनेपर उन्होंने प्रत्याको प्राप्त सामका स्वा प्राप्त होनेपर

उन्होंने इन्द्रको कहा— 'तुम्हारे भग पीछे नेत्र वन जायँगे ।' अहत्याको बताया कि श्रीरामकी चरणधृष्ठि पाकर वह पुनः स्त्री होकर ऋषिके पास तपों लोकमें आ जायगी । महर्षि विश्वामित्रकी यज्ञ-रक्षा करके जनकपुर जाते हुए श्रीराम गौतमजीके आश्रममें पहुँचे । उस निर्जन आश्रम और स्त्रीके आकारकी शिलाका भेद विश्वामित्रजीसे जानकर अपने चरणों से उन्होंने शिला बनी अहत्याको छू दिया, जिससे वह शापमुक्त होकर फिर नारी हो गयी और अपने पतिके लोकको चली गयी।

#### वालि-त्रास--

एक बार वालीका दुन्दुभि नामके राक्षससे युद्ध हुआ। वालीने उस राक्षसको मारकर ऋष्यमूक पर्वतपर फेंक दिया। राक्षसके शारीरसे निकले रक्तसे उस पर्वतपर रहनेवाले एक ऋषिका आश्रम अपवित्र हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषिने शाप दे दिया कि यदि वाली फिर इस पर्वतपर आयेगा तो उसकी मृत्यु हो जायगी। इस शापके भयसे वानरराज वाली उस पर्वतपर नहीं जाता था।

पहले वाली और सुग्रीव इन दोनों भाइयोंमें वड़ी मित्रता थी।
एक दिन मयके पुत्र मायावी राक्षसने किष्कृत्था आकर वालीको युद्धके
लिये ललकारा। वाली उसके पीछे दौड़ा तो राक्षस भागकर एक गुफामें
धुस गया। सुग्रीव भी भाईके साथ ही आये थे। वालीने उन्हें एक
पक्ष प्रतीक्षा करनेको कहा और स्वयं गुफामें घुस गया। सुग्रीव महीनेभर वहीं प्रतीक्षा करते रहे; किंतु जब गुफासे बड़ी भारी रक्तधारा
निकली,तव उन्होंने समझा कि राक्षसने वालीको मार दिया है। इससे गुफाद्वारपर
चट्टान रखकर वे किष्कृत्था भाग आये। मित्रयोंने वालीको मरा समझकर
सुग्रीवको राजा बना दिया। राक्षसको मारकर वाली जब लौटा, तब सुग्रीवको
राजिसहासनपर बैठे देखकर उसे बड़ा कोध आया। उसने सुग्रीवकी स्वाः
धर आदि सब छीन लिया और उन्हें भी मारनेके लिये दौड़ा।
भयभीत सुग्रीव चारों ओर भागते फिरे। अन्तमें वे त्राप्यमूक पर्वतपर आकर
रहने लगे; क्योंकि वहाँ वाली शापके भयसे नहीं आता था।

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

#### सप्त-ताल—

किसी समय वालीने तालके सात फल एकत्र किये। उन्हें रखकर वह स्नान करने पम्पा-सरोवरमें गया। लैटनेपर उसने देखा कि उन फलोंपर एक सर्प बैटा है। अपने फलोंके दूषित हो जानेसे वालीन कोधमें आकर उस सर्पको शाप दिया—'ये सातों ताल तेरे शरीरको फोड़कर उगेंगे।' जब नागमाताको इस बातका पता लगा, तब अपने पुत्रकी मृत्युसे दुखी होकर उन्होंने वालीको शाप दिया—'जो एक बाणसे इन तालख्योंको काट देगा, उसीके द्वारा तू मारा जायगा।' श्रीरामके मिलनेपर उनसे सुग्रीवने यह कथा सुनायी। सुग्रीवको अपने पराक्रमका विश्वास दिलानेके लिये श्रीरामने एक ही बाणसे उन सातों तालके वृक्षोंको काट दिया।

#### वालि-वध—

श्रीरामने सुग्रीवको वालीसे युद्ध करने भेजा । सुग्रीवकी ललकार सुनकर वाली भी क्रोधमें भरा युद्ध करने आ गया । एक वार तो वालीका धूसा खाकर सुग्रीव व्याकुल होकर भाग खड़े हुए; किंतु प्रभुने उनके गलेमें पहचानके लिये पुष्पोंकी माला पहनाकर फिर भेजा । मल्लयुद्धमें जब सुग्रीव थकने लगे, तब श्रीरामने वालीके हृदयमें वाण मार दिया । जब प्रभु सम्मुख आये—वालीने पहले तो उन्हें प्रेमभरा उलाहना दिया, फिर विनम्र हो गया । श्रीरामने वालीको वैकुण्ठ भेज दिया । वालीके मरनेपर किष्किन्धाका राज्य सुग्रीवको प्रभुने दिया और वालिकुमार अङ्गदको उनका युवराज बनाया ।

#### सुरसा-

नागोंकी माताका नाम सुरसा है । श्रीहनुमान्जी सीताकी खोजमें जब लङ्का जाने लगे, तब देवताओंने यह जाननेके लिये कि लङ्का जाकर वे सफल हो सकें इतना बल तथा बुद्धि उनमें है या नहीं, सुरसाको उनकी परीक्षा लेने भेजा। सुरसाने मार्गमें आकर उन्हें रोका और बोली—'मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें खाऊँगी। पहले तो हनुमान्जीने प्रार्थना की—'मुझे श्रीरामका कार्य करके लौट आने दो और प्रमुको श्रीजानकीका समाचार दे लेने दो, तब खा लेना।' फिर भी जब सुरसा इसपर राजी न हुई तब बोले—'अच्छा खा लो।' सुरसा जितना मुख फैलाती थी, हनुमान्जी उससे दुगुना बड़ा अपना शरीर कर लेते थे। अन्तमें जब सुरसाने सौ योजन-जितना मुख फैलाया, तब हनुमान्जी बहुत छोटे हो गये और झटसे उसके मुखमें जाकर फिर निकल आये। उगले हुएको तो कोई खाता नहीं। हनुमान्जीकी बुद्धि और बल देखकर सुरसाने उन्हें आशीर्वाद दिया और चली गयी।

## रावणको नलकुवरका शाप-

स्वर्गकी अप्सरा रम्भा एक दिन शृङ्कार करके कुवेरके पुत्र नलकूबरके पास जा रही थी। मार्गमें रावण मिला, रम्भाके रूपपर मुग्ध होकर उसे रावणने पकड़ लिया। रम्भाने कहा—'कुवेर आपके वड़े भाई हैं। उनके पुत्र नलकूबरके पास आज जानेका मैं वचन दे चुकी हूँ। आज मैं आपकी पुत्रवधूके समान हूँ, अतः मुझे छोड़ दें।' किंतु रावणने उसकी वात स्वीकार नहीं की। रम्भाके साथ उसने वलात्कार किया। जब यह समाचार नलकूबरको मिला, तब उन्होंने शाप दिया—'अबसे रावण यदि किसी भी स्त्रीकी इच्छाके विरुद्ध उससे बलात्कार करेगा या उसे अपने राजभवनमें रखेगा तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जायगी।'

### कागके नेत्र फोड्ना—

एक दिन वनमें श्रीराम श्रीजानकीजीकी जङ्घापर मस्तक रखकर से रहे थे। इन्द्रका पुत्र जयन्त कौएका रूप बनाकर वहाँ आया। उस दुष्टने चोंच तथा पंजेसे श्रीजानकीजीके अङ्गमें चोट की। श्रीजानकीके अङ्गसे रक्तकी बूँदें गिरने लगीं, जिससे श्रीराम जग गये। क्रोध करके उन्होंने एक तिनकेको ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित करके कौएकी ओर फेंका। उस मन्त्र-प्रेरित वाणके भयसे जयन्त अपने पिता इन्द्र, ब्रह्मा, शंकरजी तथा सभी

२४७ परिशिष्ट

लोकपालोंके यहाँ दौड़ता फिरा; किंतु किसीने उसे शरण नहीं दी। वह वाण उसके पीछे वरावर लगा रहा। अन्तमें देवर्षि नारदके कहनेसे वह श्रीरामकी ही शरणमें आया। भगवान् श्रीरामने उसका एक नेत्र उस वाणसे फोड़कर—उसे छोड़ दिया।

#### वालीद्वारा रावणका पकड़ा जाना--

रावण जब दिग्विजय करता हुआ किष्किन्धा पहुँचा, तब वानर-राज वाली संध्या कर रहा था। रावणने वालीको युद्धके लिये ललकारा। वालीने कुछ देर प्रतीक्षा करनेको कहा; किंतु जब रावणने उतावली दिखायी, तब वालीने उसे पकड़कर अपनी काँखमें (भुजाके नीचे) दवा लिया। छः महीने रावण वहीं दवा रहा। इसके बाद एक दिन अवसर पाकर वह निकल भागा; किंतु फिर वालीने उसे दौड़कर पकड़ लिया और अपने शिशु पुत्र अङ्गदके पलनेमें लाकर वाँध दिया। शिशु अङ्गद उसे खेल-खेलमें थणड़ों और पैरोंसे मारते थे। पुलस्त्य-मुनिके कहनेसे वालीने रावणको छोड़ा।

#### वलिके साथ छल-

दैत्यराज विलने आचार्य शुक्रकी कृपासे देवताओंको जीतकर स्वर्ग-पर अधिकार कर लिया था। उनका अधिकार पक्का करानेके लिये शुक्रा-चार्य उनसे सौ अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। उनमेंसे निन्यानये यज्ञ हो चुके थे। सौवें यज्ञके समय देवमाता अदितिकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्ने उनके यहाँ वामनरूपसे अवतार लिया। वामनभगवान् राजा विलक्षे यज्ञमें आये और विलसे उन्होंने अपने पैरसे तीन पद भूमि माँगी। विलने जब भूमि-दानका संकल्प कर लिया। तब भगवान्ने वामनरूप छोड़कर विराद्रूप धारण करके एक पैरसे सारी पृथ्वी और दूसरे पैरसे स्वर्गादि सब लोक नाप लिये। तीसरे पैरके वदले विलने अपना शरीर दे

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

दिया । भगवान्ने तीसरा पैर बलिके मस्तकपर रखा । बलिसे छीनकर स्वर्गका राज्य तो भगवान्ने इन्द्रको दे दिया; किंतु बलिको सुतललोकका राजा बनाया और यह बरदान दिया कि स्वयं वे सदा बलिके द्वारपर गदा लिये द्वारपालके रूपमें खड़े रहेंगे तथा सावर्णिमन्वन्तरमें बलिको इन्द्र बनायेंगे ।

## हिरण्यकशिपुकी वरदान-प्राप्ति और वध--

दैत्यराज हिरण्यकशिपुने सहस्रों वर्षतक कठोर तपस्या करके ब्रह्माजी-से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह ब्रह्माजीकी सृष्टिके किसी प्राणीके द्वारा नहीं मारा जायगा । इतना ही नहीं, वह न पृथ्वीपर मरेगा न आकाश-में, न अख्न-शस्त्र से मारा जायगा न घरके भीतर या बाहर मारा जायगा। न दिनमें मारा जायगा न रातमें, किसी मन्ष्य या पश्से भी नहीं मारा जायगा। यह वरदान पाकर वह अजेय हो गया । इन्द्रादि सभी देवताओंको जीतकर उसने स्वर्गपर अधिकार कर लिया । त्रिलोकीका स्वामी वनकर उसने यज्ञ, दान तथा भगवान्की पूजातक यंद करा दी । भगवान्का वह शत्रु बन गया । उसके पुत्र प्रह्लादजी भगवान्के परम भक्त थे। प्रह्लादसे भगवान्की भक्ति छुड़वानेके लिये हिरण्यकशिपुने उन्हें नाना प्रकारसे डराया-धमकाया; किंतु जब प्रह्लादजीने भगवान्की भक्ति नहीं छोड़ी, तब वह उनको मार डालनेके तरह-तरहके उपाय करने लगा । भगवानने उसके सव उत्पातींसे प्रह्लादकी रक्षा की । अन्तमें जब वह स्वयं प्रह्लादको मारनेके लिये तलवार लेकर उठा, तब भगवान पत्थरका खंभा फाडकर प्रकट हो गये। भगवानका वह शरीर गलेसे नीचे मनुष्यका था और गलेसे ऊपर सिंहका। नृसिंह-भगवान्ने झपटकर हिरण्यकशिपको पकड़ लिया और संध्याके समय राजसभाकी बाहरी चौखटपर ले जाकर अपनी जाँघोंपर उसे पटककर नखसे उसका पेट फाड दिया।

#### जय-विजयको शाप-

ब्रह्माजीके चारों मानसपुत्र सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार सदा पाँच वर्षके। बालककी अवस्थामें रहते हैं। वे एक बार भगवान् विष्णुका दर्शन करने वैकुण्ठ गये। वैकुण्ठकी छः डयोदियोंको पारकर जब वे सातवें द्वारमें जाने लगे, तब जय और विजय नामके भगवान्के द्वारपालोंने नंग-घड़ंग बालकोंको बिना पूछे भीतर जाते देखकर मार्गमें वैंत अड़ाकर रोक दिया। इससे क्रोधमें आकर इन कुमारोंने उन द्वारपालोंको शाप दिया—'तुमलोग तीन जन्मतक राक्षस होते रहो और वहाँ भगवान्से शत्रुता करके उनके द्वारा ही मारे जाओ।' इसी शापसे जय-विजय पहले जन्ममें हिरण्यकशिषु और हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्ममें रावण तथा कुम्भ-कर्ण और तीसरे जन्ममें शिशुपाल और दन्तवक्त्र हुए।

### रावणके सिर शिव-निर्माल्य हैं ?—

रावणने भगवान् शंकरकी पूजा करते समय यज्ञकुण्डमें अपने मस्तक काट-काटकर शंकरजीके निमित्त हवन कर दिया। भगवान् शंकरकी कृपासे उसके फिर सिर आ गये। शंकरजीको चढ़ाये होनेसे रावण अपने सिरोंको शिव-निर्माल्य मानता था।

## रावण नाम कैसे पड़ा ?--

एक बार रावण विमानपर बैटा कैलासके ऊपरसे जाने लगा।
नन्दीश्वरके रोकनेपर भी जब वह नहीं माना, तब नन्दीश्वरने उसके विमानकी
गति रोक दी। इससे क्रोधमें आकर रावण विमानसे उत्तर पड़ा और
पूरे कैलास-पर्वतको उसने उखाड़कर अपने कंधोंपर रख लिया। वह
कैलासको उठाकर फेंक देना चाहता था; किंतु भगवान् शंकरने पर्वतको
अँग्टेसे दबा दिया, इससे रावण पर्वतके नीचे दबकर चिल्लाने लगा।
सहस वर्षतक पर्वतके नीचे दवे रोते हुए वह शंकरजीकी स्तुति करता रहा।

इससे कृपा करके शंकरजीने उसे पर्वतके नीचेसे निकलने दिया और बोले— 'तुम इतने दिनोंतक रोते रहे हो और सारे विश्वको अपने अत्याचारसे क्लानेवाले होगे, इसलिये तुम्हारा नाम रावण होगा।'

### महाराज सगर और सागर—

महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञका घोड़ा चुराकर इन्द्रने पातालमें किपलमुनिके आश्रममें छोड़ दिया। महाराजने अपने साठ हजार पुत्रोंको घोड़ेका पता लगाने भेजा। जब पृथ्वीपर घोड़ा कहीं नहीं मिला, तब राजा सगरके वे पुत्र पृथ्वीको खोदने लगे और चारों ओरसे पातालतक खोद डाला। सगर-पुत्रोंके खोदे स्थानमें भरे होनेसे ही समुद्र सागर कहा जाता है। भगवान् श्रीरामके महाराज सगर पूर्वपुक्ष (पूर्वज) थे। सगरके पुत्रोंसे खोदा सागर महाराज सगरका पीत्र ही हुआ—अतः वह भी हमारा पूर्वज है, यह मानकर श्रीराम सागरसे मार्ग देनेकी प्रार्थना कर रहे थे।

#### महिरावण-

लङ्कासे बहुत दूरके द्वीपमें एक सहस्र मुजाओंवाला रावण रहता था। उसका नाम महिरावण था। त्रह्माजीने उसे वरदान दिया था कि वह किसी पुरुषद्वारा नहीं मारा जायगा। राज्याभिषेकके बाद श्रीरामने उसपर चढ़ाई की; किंतु वह इतना वलवान् था कि उसके साथ युद्ध करनेमें सारी सेना तथा भाइयोंके साथ श्रीरघुनाथजी मूर्चिंछत होकर युद्धभूमिमें गिर पड़े। अन्तमें हनुमान्जीके द्वारा समाचार पाकर स्वयं सीताजी वहाँ गर्यी और महाकालीरूप धारण करके उन्होंने महिरावणका वध किया।

## पम्पासरोवरकी शुद्धि-

मतंग ऋषिके आश्रमके आस-पासके मुनि नीच जाति समझकर शवरीजीका तिरस्कार करते थे। शवरीजी वड़े अँधेरे ही उठकर पम्पासरोवर- का मार्ग तथा घाट स्वच्छ कर दिया करती थीं । मुनियोंमेंसे एकने किसी दिन छिपकर देखा कि कौन नित्य मार्ग स्वच्छ करता है। शवरीजीको देखकर उन मुनिने उनको बहुत डाँटा और उनका तिरस्कार किया। किंतु जैसे ही वे मुनि महाराज पम्पासरोवरमें स्नान करने धुसे, उनका स्पर्श होते ही सरोवरका जल विकृत हो गया। जलमें कीड़े पड़ गये और उससे दुर्गन्ध आने लगी। जब श्रीरधुनाथजी सीताजीका अन्वेषण करते हुए शवरीजीके आश्रममें पहुँचे, तब मुनियोंने एकत्र होकर पम्पासरोवरके जलके दोषको दूर कर देनेकी प्रार्थना की। श्रीरामने कहा—प्परम भक्ता शवरीजीका अपमान करनेसे सरोवरका जल विकृत हो गया है। उनका चरण-जलमें पड़े तो जल स्वच्छ हो जायगा। मुनियोंके आग्रहसे शवरीजीने सरोवरमें स्नान किया। जलमें उनके चरण रखते ही सरोवरका जल दुर्गन्धरहित और निर्मल हो गया।

## महर्षि अगस्त्यद्वारा समुद्र-पान-

बहुत-से दैत्य समुद्रके जलमें छिपे रहते थे। वे अवसर पाकर निकलते और संसारमें उत्पात करके फिर जलमें छिप जाते थे। देवराज इन्द्रने महिष अगस्त्यसे प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके अगस्त्यजी तीन अञ्जलिमें ही पूरे समुद्रका जल पी गये। जल सूख जानेपर इन्द्रने उन सब अमुरोंको मार डाला। देवताओंने समुद्रको फिर भर देनेकी प्रार्थना की; किंतु अगस्त्यजीने कहा—'वह जल तो मेरे उदरमें पच गया।' पीछे भगवान्ने कृपापूर्वक समुद्रको जलसे पूर्ण किया।



#### श्रीहरिः

## सानुवाद श्रीमद्भगवद्गीताएँ और उपनिषद्

थीमद्भगवद्गीता-तत्त्वविवेचनी-पृष्ठ ६८४, चित्र ४, स॰ मृत्य \*\*\* ४) श्रीमञ्जगवद्गीता-शाङ्करभाष्य-सानुवाद, पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मू० २॥।) थीमद्भगवद्गीता-रामानुजभाष्य-सानुवाद, पृष्ठ ६०८, चित्र ३, स० २॥) थ्रीमद्भगवद्गीता [वड़ी]-पृष्ठ ५७२, चित्र ४, सजिल्द, मृत्य " १।) इंशादि नौ उपनिषद्—अन्वय-हिंदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ ४४८, स० मू० २) ईशावास्योपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सिचत्र, पृष्ट ५२,मू० ≢) केनोपनिषद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १४२, मृह्य ॥) कटोपनिपद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १७८, भूल्य ।।-) प्रश्लोपनिषद्द—सानुवाद, शांकरभाष्यसिंहत, सचित्र, पृष्ट १२८, मृत्य ।≥) मुण्डकोपनिषद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १२२, मू० ।≥) माण्ड्क्योपनिषद्-सानुवाद,शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २८४,मू० १) पेतरेयोपनिषद्-सानुवाद, शाकरभाष्यसहित, १९ १०४, मृत्य \*\*\* ।=) तैत्तिरीयोपनिषद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २५२, ॥।-) छान्दोग्योपनिषद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, रंगीन चित्र ९, पृष्ठ ९६८, सजिल्द, मूल्य शा।) इवेताश्वतरोपनिपद-सानुवाद,शांकरभाष्यसहित,पृष्ट २६८,सचित्र,॥।=) **ईशावास्योपनिषद्—**अन्वय तथा सरल द्विदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ १६,

पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )

## कुछ शास्त्रप्रन्थ मूल तथा अनुवादसहित

| श्रीविष्णुपुराण-सानुवाद, चित्र ८, पृष्ठ ६२४, सजिल्द, मूल्य                | 8)          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अध्यात्मरामायण-सानुवाद, पृष्ठ ४००, सचित्र,कपड़ेकी जिल्द, मृत्य            | ₹)          |
| वेदान्त-दर्शन-हिंदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ ४१६, सचित्र, सजिल्द, मू०          | ₹)          |
| पातञ्जलयोगदर्शन-सटीक, पृष्ठ १७६, चित्र २, मू॰ ।।।) सजिल्द,                | १)          |
| श्रीदुर्गासप्तशाती-सानुवाद, पृष्ठ २४०, सचित्र, मूल्य ॥।), सजिल्द          | ?)          |
| उद्युसिद्धान्तकौमुदी-(संस्कृतके विद्यार्थियोंके लिये) पृष्ठ ३६८, मूल्य ।  | 11)         |
| स्कि-सुधाकर-सुन्दर श्लोक-संग्रह, सानुवाद, पृष्ठ २६६, मूल्य ॥              | =)          |
| स्तोत्र-रत्नावली-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३१६, मृत्य                        | 11)         |
| नित्यकर्मप्रयोग-पृष्ठ-संख्या १३६, मृत्य                                   | =)          |
| प्रेम-दर्शन-नारद-भक्ति-सूत्रोंकी विस्तृत टीका, सचित्र, पृष्ठ १८८, मूल्य । | -)          |
| विवेक-चूडामणि-सानुवादः सचित्रः पृष्ठ १८४ः मृत्य ः ।                       | -)          |
| अपरोक्षानुभूति-शङ्करस्वामिकृतः सानुवादः, पृष्ठ ४०, सचित्रः, मूल्य =       | <b>)</b> II |
| मनुस्मृति-द्वितीय अध्यायः सानुवादः पृष्ठ ५२, मूल्य                        | ·)11        |
| श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्-सानुवादः पृष्ठ ९६, मूल्य                      | )11         |
| मूळरामायण-सानुवादः सचित्रः पृष्ठ २४ः मूल्य                                | -)1         |
| गोविन्द-दामोदरस्तोत्र-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३२, मूल्य                    | -)          |
| सन्ध्योपासनविधि-सानुवाद, पृष्ठ २४, मृत्य                                  | -)          |
| शारीरकमीमांसादर्शन-मूल, पृष्ठ ४८, मूल्य                                   | )111        |
| श्रीरामगीता-( अध्यात्मरामायणान्तर्गत ) सानुवाद, पृष्ठ ४०, मू०             | )111        |
| श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्-मूल, पृष्ठ ४८, मूल्य                          | )111        |
| भ्रशोत्तरी-श्रीशङ्करस्वामिकृत, सानुवाद, पृष्ठ ३२, मृत्य · · · /           | )11         |
| सन्ध्या-मूल, विधिषहित, पृष्ठ १६, मूल्य                                    | )11         |
| सूचीपत्र मुफ्त मँगवाइये—                                                  |             |
| पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपु                                      | (र)         |

| 27 07 70 20                                                |
|------------------------------------------------------------|
| बालकोंके लिये उपयोगी कुछ पुस्तकें                          |
| पिताकी सीख-लेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी गोयल । इसमें खान-       |
| पान और स्वास्थ्यके विषयमें सभीके लिये बड़ी ही महत्त्वपूर्ण |
| जानने योग्य वार्ते हैं। विशेषकर वालकोंके लिये यह परम       |
| उपयोगी है। पृष्ठ १५२, मूल्य · · · ।=)                      |
| चोखी कहानियाँ-इस छोटी-सी पुस्तिकामें ३२ छोटी-छोटी कहानियाँ |
| हैं, जो छोटे वालक-वालिकाओंके लिये सरल भाषामें लिखी गयी     |
| हैं। पृष्ठ ५२, सुन्दर बहुरंगा टाइटल, मृत्य '''।-)          |
| उपयोगी कहानियाँ-३५ वालकोपथोगी कहानियाँ, पृष्ठ-संख्या १०४,  |
| सुन्दर दोरंगा टाइटल, मूल्य ।-)                             |
| भगवान श्रीकृष्ण [भाग १]-श्रीकृष्णकी मधुर तथा अद्भुत        |
| ळीळाओंका मनोरञ्जक वर्णन । पृष्ठ-संख्या ६८, वारह सादे तथा   |
| एक बहुरंगा चित्र, तिरंगा आकर्षक मुखपृष्ठ, मूल्य '''।-)     |
| भगवान श्रीकृष्ण [ भाग २ ]-कंस-वधके आगेकी लीलाओंका          |
| वर्णन । पृष्ठ-संख्या ६८, एक वहुरंगा तथा दस इकरंगे सुन्दर   |
| चित्र, तिरंगा मुखपृष्ठ, मूल्य · · · ।-)                    |
| भगवान राम [ भाग १ ]-भगवान् श्रीरामके चरित्रोंको दो         |
| विभागोंमें विभक्त करके प्रकाशित किया गया है। यह उसीका      |
| पहला भाग है। इसके पढ़नेसे भगवान् रामकी जानकारीके साथ       |
| ही पवित्र जीवन बनानेकी प्रेरणा प्राप्त होती है। पृष्ठ ५२,  |
| १ रंगीन, ७ एकरंगे चित्र, सुन्दर बहुरंगा टाइटल, मूल्य '' ।) |
| भगवान राम [ भाग २ ]-पृष्ठ ५२, १ रंगीन, ७ एकरंगे चित्र,     |
| सुन्दर बहुरंगा टाइटल, मूल्य "।)                            |
| बालचित्र रामायण प्रथम भाग-चित्र ४८, मूह्य ।)               |
| विजीय भाग-निय ४४. मध्य                                     |
| भ विताय साग-। पन ०८ मूर्स्य ।/                             |

वाल-चित्रमय चैतन्यलीला-पृष्ठ ३६, मूल्य वाल-चित्रमय वुद्धलीला-पृष्ठ ३६, मूल्य

| वालकोंकी वार्ते-इसमें बातचीतके रूपमें बहुत ही उत्तम उपदेश                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दिये गये हैं, जिससे यह बालकोंके लिये बड़ी उपयोगी है। पृष्ठ                                                                           |
| १५२, सुन्दर टाइटल, मूल्य · · · ।)                                                                                                    |
| गुरु और माता-पिताके भक्त वालक-१९ वालकोंके आदर्श-                                                                                     |
| चरित्र, पृष्ठ ८०, दोरंगा टाइटल, मूल्य "।)                                                                                            |
| हिंदी वाल-पोथी-शिशुपाठ (भाग १)-सचित्र, साइज १०४७॥,                                                                                   |
| सुन्दर तिरंगा टाइटल, पृष्ठ ४०, मूल्य ''' ⊳)                                                                                          |
| ,, –शिशुपाठ (भाग २) सुन्दर तिरंगा टाइटल,                                                                                             |
| प्रष्ठ ४०, मॅं ल्व ⊳)                                                                                                                |
| ,, -पहली पोथी (कक्षा १ के लिये) सचित्र, पृष्ठ                                                                                        |
| ५६, मूल्य ।-)                                                                                                                        |
| ,, –दूसरी पोथी (कक्षा २ के लिये) सचित्र, पृष्ठ                                                                                       |
| ८८, मूल्य ।=)                                                                                                                        |
| दयालु और परोपकारी वालक-वालिकाएँ-पृष्ठ ६८, सुन्दर                                                                                     |
| दोरंगा टाइटल, २३ छोटी-छोटी जीवनियाँ, मूल्य 🎌 🖹                                                                                       |
| वीर वालिकाएँ-१७ वीर वालिकाओंके आदर्श चरित्र, पृष्ठ-संख्या                                                                            |
| ६८, दोरंगा टाइटल, मूल्य                                                                                                              |
| वालप्रश्लोत्तरी-इसमें धर्म-सम्बन्धी २१ प्रश्लोत्तर हैं। पृष्ठ २८, मूस्य -)॥<br>स्वास्थ्य, सम्मान और सुख [ वालकोंके उपयोगकी वार्ते ]- |
| इस पुस्तिकामें खास्थ्य, सम्मान और सुख-शान्तिकी प्राप्तिके                                                                            |
| लिये बड़े उत्तम-उत्तम नियम बतलाये गये हैं। पृष्ठ ३२, मूल्य –)॥                                                                       |
| बाल-अमृतवचन-इसमें विद्याः दीन-दुखियोंके साथ व्यवहारः दयाः                                                                            |
| परोपकार, क्षमा, मधुर और सत्य वचन, उत्तम व्यवहारादि हैं।                                                                              |
| पृष्ठ ३२, मूल्य · · · · -)                                                                                                           |
| कुछ विदेशी वीर वालक-पृष्ठ १६, मूल्य "")॥                                                                                             |
| अन्य पुस्तकोंका स्त्रीपत्र मुफ्त भँगवाइये।                                                                                           |
| व्यवस्थापक—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )                                                                                      |
| CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri                                                   |

#### श्रीहरिः

## स्त्रियोंके लिये उपयोगी पुस्तकें

| १-सती द्रौपदी-पृष्ठ १६४, चित्र रंगीन ४, मूल्य          | • • • | 11)         |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|
| २-सुखी जीवन-पृष्ठ २०८, मृत्य                           | •••   | 11)         |
| ३-भक्त-महिलारल-पृष्ठ १००, चित्र ७, मृत्य               | •••   | <b> =</b> ) |
| <b>४-नारी-शिक्षा</b> -पृष्ठ १६८, मूल्य                 | •••   | 1=)         |
| ५-स्त्रियोंके लिये कर्तव्य-शिक्षा-पृष्ठ १७६, चित्र रंग | ीन    |             |
| २, सादा ८, मृह्य                                       | • • • | 1=)         |
| ६-अक्त नारी-पृष्ठ ६८, चित्र १ रंगीन, सादा ५, मृल्य     | •••   | 1-)         |
| ७-सती सुकला-पृष्ठ ६८, सचित्र, मृत्य                    | •••   | 1)          |
| ८-आदशे नारी सुशीला-पृष्ठ ५६, मूल्य                     | •••   | =)          |
| ९-स्त्री-धर्मप्रश्लोत्तरी-पृष्ठ ५६, सचित्र, मृत्य      | •••   | -)11        |
| १०-नारी-धर्म-एष्ट ४८, सचित्र, मूल्य                    | •••   | -)11        |
| ११-गोपी-प्रेम-पृष्ठ ५२, सचित्र, मूल्य                  | •••   | -)11        |
| १२-श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-पृष्ठ ४०, स०       | मृ०   | -)1         |
| १३-स्त्रियोंके कल्याणके कुछ घरेत् प्रयोग-पृष्ठ २००     | Į0    | )11         |
| पता-गीतांत्रेस, पो० गीतांत्रेस (गोरखपुर)               |       |             |







# गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके कुछ ग्रन्थ

| श्रीरामचरितमानसं [चढ़ा]-चटीक, टीकाकार-श्रीहनुमान-                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| प्रसादजी पोदार, मोटा टाइप, पृष्ठ-संख्या १२००, आठ बहुरंगे          |
| चित्र, कपड़ेकी जिल्दः मूल्य ७॥)                                   |
| श्रीरामचरितमानस-यङ्के अक्षरोंमें केवल मूल्पाठ, रंगीन चित्र        |
| ८, पृष्ठ ५१६, मृत्य ४)                                            |
| श्रीरामचरितमानस-ाक्षला साइज, भाषा-टीकासहित, रंगीन                 |
| चित्र ८, १ष्ठ १००८, सजिल्द, मूल्य ••• ३॥)                         |
| offenselement net many                                            |
| श्रीरामचरितमानस मूल-गुटका-आकार सुपररायल बत्तीस-                   |
| पेजी, पृष्ठ-संख्या ६८०, सजिल्द, श्रीरामदर्श्वारका                 |
| ਤੰ ਪੀਤ ਜ਼ਿਲ ਸਦਾ                                                   |
| विनय-पत्रिकादरल हिंदी-टीकाबहित, टीकाकारश्रीहनुमान-                |
| गमान्त्री होता हुए क्या क्या ।                                    |
|                                                                   |
| क्रिवाचनी-हिंगी अनुसारमध्यि का ३००                                |
| कवितावली-हिंदी-अनुवादसिंहत, पृष्ठ २२४, सचित्र, मूल्य ।।-)         |
| दोहावली-भाषानुवादसहित, अनुवादक-श्रीहनुमानप्रसादजी                 |
| पोद्दार, श्रीराम-चत्रष्टयदा तिर्रना चित्र, पृष्ठ १९६, मूल्य • ।।) |
| वैराग्य-संदीपनी-हिंदी अनुवादसहित, पृष्ठ २४, सचित्र, मूल्य 🔊       |
| ह्तुमानबाहुक-भाषानुवादसिंदतः पृष्ठ ४०, सचित्रः, मूल्य ••• -)॥     |
| पता-गीताप्रेस, पो॰ गीताप्रेस ( गोरखपुर )                          |
| नोट-श्रीरामचरितमानसके प्रत्येक काण्ड मूळ तथा सटीक अलग-अलग         |